## मे चिमंच दः

BAUDDHA-STOTBA-SAMGRAHAH

OB

A COLLECTION OF BUDDHIST HYMNS.

VOLUME I

SRAGDHARA-STOTRAM

## स्रेर्प्य त्रे द पार

LA HYMN TO TARA IN STAGDHARA METRE

, BRIKŞU SARVAJÑA MITRA OF KISMÎRA

THE SANSKRIT COMMENTARY OF JINA BAKSITA, TOGETHER WITH TWO TIBETAN VERSIONS

#### EDITED BY

Mahamahopadhyaya SATIS CHANDRA VIDYABHUSANA, M.A., PH.D.,

Professor of Sanskrit and Pali, Presidency College, Calcutta;

Joint Philological Secretary, Anatic Society of Benyal;

and Fellow of the Calcutta University

PUBLISHED BY THE ASIATIC SOCIETY OF BES AT THE BAPTIST MISPJON PRESS. **.1908**.

3I 166 2943 51 6744.5

SL no 19385 16111

### INTRODUCTION.

The text of the Sragdharā-stotra and the commentary on it printed in this fasciculus, are based on the undermentioned Sanskrit manuscripts and Tibetan block-prints:

- A. Sragdharā-stotram, No. B. 63, of the Buddhist MSS. collected from Nepal by B. H. Hodgson, Esq., and deposited in the Library of the Asiatic Society of Bengal.
- B. Sragdharā-stotra-tikā, No. B. 64, of the Buddhist MSS. collected from Nepal by B. H. Hodgson, Esq., and deposited in the Library of the Asiatic Society of Bengal.
- C. Sragdharā-stotra, called in Tibetan: Phren-wa-hdsin-pahi-batod-pa, extending over leaves 40b—44b of the Tibetan Tangyur, section Rgynd, volume La.
- D. Sragdharā-stotram, called in Tibetau: Mo-tog-phrenhdsin-gyi-bated-pa, extending over leaves 44b—484of the Tibetan Tangyur, Rgyud, La.
- E. Arya-Tārā-Sragdharā-stotra, called in Tibotan: Hphagsma-sgrol-mahi-me-tog-phren-wa-hdsin-pahi-hytod-pa, extending over leaves 49a—52h of the Tibetan Tangyur, Rgyud La.

For the collation of the Sanskrit text included in this fasciculus, I consulted A and B, while for that of the Sanskrit commentary I had to depend on B alone. Of the two Tibetan texts of the Sragdharg stotra embodied in the fasciculus, the first is mainly based on C, supplemented here and there by D, while the second is entirely a reprint of E. A short notice of A, B, C, D and E has been given below under Nos. 92, 93, 13, 14 and 15 respectively.

The volume La (of the Tangyfr, section Rgynd) in which are included C, D and E, was very kindly given as a loan to me by the Government of India, out of the numerous Tibetan books and manuscripts brought down to Calcutta, during the British expedition to Tibet in 1903-4 before they had been distributed

as presents to the British Museum and other important centres of learning in Europe and America.

I regret I have been able to examine neither the Stagdharastotra-tippani nor the vernacular commentary kindly mentioned in a letter to me by Mr. F. W. Thomas, Librarian of the India Office, London.

A List of Tibetan Works on Tara.

1. सर्वतचाबतमाँतुत्ताराया विश्वसमेभवो नाम तत्त्वम्, Sarva-Tathāgata-mātus Tārāyā tisvakarmabhavo nāma Tantram, Tibetan : रे प्रविद्याम् निमास प्राप्तस्य उर्णी सुस्र क्रियास स्थार्थ केंग्रसार् पुराया विश्वपार प्राप्त स्थार्थ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An extract from the letter dated the 16th June 1905, from Mr. F. W. (Thomas, is made here to show how graciously that Tibetan scholar of eminence helped me in my literary pursuits:—

<sup>&</sup>quot;... I am glad that you have decided to publish the Sragdharā-stotra. As you conjectured, a Tibetan rendering of the Stotra is found in the Tanjur, Bgynd Qf. In fact, there are three, apparently different, versions of which I will now write down the colophona. . . . I cannot find any commentary in the Tibetan collection. You are doubtless acquainted with the Sanskrit MSS. mentioned in Professor Bendall's Cambridge Catalogue (two with a vernacular commentary), with the copies in the Royal Asiatic Society's Collection (one with tikā, see Cowell and Eggeling's Catalogue) and in general with the copies sent to flurope by Mr. Hodgson. We have two such copies, one of which contains on the outside of its first leaf the end and colophon of a Sragdharā-atotra-tippani."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The Sanakrit title in the original Tibetan book runs thus:— वर्षे तथावत-भारतीतार विश्वको अव तथा बात । which does not appear quite correct from the point of view of classical Sanskrit. The Sanskrit title has, therefore, been modified in conformity with the Tibetan title.

On this point Mr. T. W. Thomas, in his letter dated the 19th April 1907, kindly observes:-

<sup>&</sup>quot;As regards the Sanskrit titled in the Kanjur and Tanjur, which you often find so imperfect, it seems to me clear that in many cases they have been reconstructed from the Tibetan for other sources) by persons imperfectly acquainted with Sanskrit. For modern works I can prove this decisively, and unless my memory deceives me, for the Tanjur also..... Hence it is often lost labour to correct the grammar of such titles."

#### INTRODUCTION.

A Tantra showing how various things originated from Tārā, the mother of all Tathāgatas.

It extends over leaves 457b—480a of the Kangyur, section Rgyud, volume Pha, and begins with an invocation to Mañjaśri. This Tantra, which had been told by Säkya to Mañjaśri at Tueita heaven (572°25°0°15"), was translated, into Tibetan hy the Indian sage Dharma-śri-mitra and the Tibetan interpreter Gelong Chos-kyi-pzan-po.

2. चार्च-तारा-नामाछोत्तर-ज्ञतकम्, Arya-Tārā-nāmāṣṭottarasatakam, Tib: है पर्द्धत् अप्ययम्बाह्यस्य क्रियास्य स्ट्रियास्य

স্কুঁ স্থান্ত্ৰি ব - One hundred and eight names of the noble Tārā.

It extends over leaves 480a—483a of the Kangyur, Rgyud, Phs, and begins with an invocation to the blessed noble Tārā. The 108 names are stated to have never been renounced by Buddha and to have over been repeated by the mighty Avalokiteévara.

3. तारादेवी-गामाछोत्तर-ग्रवज्ञम्, Tärä-devi-nämäetottanasatakam, Tibetan: ब्रोसी क्रिया अभि अर्जी अर्जी प्राप्ती हैं।
प्राप्ती — One hundred and eight names of goddess
Tarä.

It extends over leaves 483a-487b of the Kangyur, Rgyud, Pha, and begins with an invocation to the great goddess Tārā.

- 4. वार्य-चय-प्रदोष-धारखो-विद्याराण, Ārya-agra-pradipa-dhāraņi-vidyārāja, Tibetan : व्यनाशय रेना धूनाशणी जात
- t The Sanskrit title in the original Tibetan book runs thus:— বার্থনার। মহ বান প্রমান ৷ It has been modified in conformity with the Tibetan title.
- <sup>2</sup> The Sanakrit title in the original Tibetan hook runs as follows:—
  নাংক্ৰী সাল অভ্যানকল !

ર્સે સ્ત્રું સ અહેંગ ગામાં વાલા A dhāraṇi-charm called the excellent lamp of the noble science.

It extends over leaves 487b—495b of the Kangyur, Rgynd, Pha, and begins with an invocation to Buddha and all Bodhisattvas. It was delivered by the Bhagavān (Buddha) at Srāvastī (মানুম্মান্ত্ৰ) in the Jetavana garden of Anāthapindada (মানুম্মান্ত্ৰীয় বুলি)

It extends over leaves 495b-496a and begins with an invocation to noble Tärä.

6. ऊर्ड-जटा-महाकस्य-महावोधिसस्य-विकुर्वय-पटल-विसरा-भग-वती-चार्य-तारा-मृत्वकस्य-गाम, Crddhva-jaṭā-mahā-nahā-bhagavati-ārya-Tārā-mūlakalpa-nāma, Tibetan राम्ने हेशणी-देन्यायाक्रेन चान्ना हेन सेसस्य प्राप्त स्थानित हेस्य प्राप्त स्याप्त स्थानित हेस्य स्थानित हेस्य प्राप्त स्थानित हेस्य स्थानित स्थानित हेस्य स्थानित स्यान स्थानित स्थान

It extends over leaves 1a-453a of the Kangyur, Rgyud, volume Tsu, and begins with in invocation to the mighty Avalokites vara ( ব্রুগ্ন মান্ত্রনাম). At the end it is stated:—এই বৃদ্ধ মান্ত্রনাম). At this is great master Atisa's book."

It was translated into Tibetan by the Sakya Gelong Rinchen-grub and Bsod-name-grub.

7. तारा-साधनम्, Tārā-sādhanam, Tibetan: শ্লুম'স্বি শ্লুব প্ৰথ-Propitiation of Tārā.

8. বাহাইবী-ন্দীসম্ হন্ধবিশ্ববিদ্ধান বাম, Tārā-devi-stotram-ekavimsatika-sādhanam-nāma, Tibetan: স্থানী
ন্দ্রীমান্ত্রী নাই নি নি ক্রিন্ত্রী নাই নি নি ক্রিন্ত্রী
নি propitiatory hymn to the goddes. Tārā in her twenty-one aspects.

It extends over leaves 8a - 11b and begins with an invocation to the blessed Tārā. It is divided into twenty-one small chapters and is the work of the Kāśmīrian Paṇḍita teacher Ravi-gupta (출생자). It was translated into Tibetan by Paṇḍita Mañ-juśri and the Tibetan interpreter Mal-gyo Blo-gros-grags-pa.

 ি বিশ্বনিকাদ্ধের বল্লিদা,¹ Tarā-eknvimsatikāngasātre saṃkṣepaḥ], Tibetan: প্র্রিমার স্থান্ত নার্তনা নির্মান ন

<sup>!</sup> The Sanskrit title of No. 9 is not given in the original Tibetan book. It is restored here from the Tibetan title.

It extends over leaves 11b—26b of the Tangyur, Rgyud, La. and begins with an invocation to the mistress noble Tārā. It is divided into twenty-one chapters and is the work of the Kātmīrian teacher Ravi-gupta (PĀRATARA SANGENES) It was translated into Tibetan by the Indian teacher Mañju-śri and the Tibetan interpreter Mal-gyo-blo-gros-grags-pa in the very great vihāra of Vikramašila.

10. भगवती-तारादेवी-एकविंग्रात-कोत्र-वाधनोपापिक, Bhagavatī - Tārā - devī - ekavimsati - stotra - sādhanopāyika, Tibetan: অইমানুধ্য বেদ্ধানা স্থ্রীন মানা অধ্যুদ্ধ নি স্থানী মুনামিন স্থান স্থান স্থান স্থান কিল চlessed goddess Tārā by the twentyone-fold hymu.

It extends over leaves 26b—35b of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with a salutation to the feet of the Noble Tārā. This book, which is divided into 21 chapters, was translated into Tibetan by the great Kāśmirian Pandita Sākya-śri-bhadra and the Tibetan interpreter Byams-pahi-qpal in the great vihāra o Central Tibet in the plains of Sol-nag-than-po.

- 11. बार्ष तारादेवी स्तोच- विश्वज्ञ-चूड्रामज्ञि-नाम, Arya-Tārā devi - stotra - višuddha - cūḍāmaņi - nāma, Tibetan
  - त्यनहा अप्ता अप्ता अप्ता के त्रा निकार का कि hymn to the noble goddess Tārā.

It extends over leaves 35b—39b of the Tangyur, Rgyud, La and begins with an invocation to the great merciful lord Avaloki tesvara (절작자자리국제자주지도'됐대)

<sup>!</sup> The original Tibetan book has नोधिन which is, as I am informed b Mr. Thomas, a frequent mistake for साधनीपाधिक।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The Sanskris title in the original Tibetan book runs as follows:— ् वार्वेदिनारे स्विधित दोष विद्युष चूड़ालिय नाम । I have modified in conformity with the Tibetan title.

This work came out from the mouth of the great teacher Ravi-gupta (3 5 5 5 5 7 6 Kāśmīra).

12. আর্থ-রাহা-ক্রাঅন, Arya-Tārā-stotram, Tibetan : ব্রদার মন্ত্রীসমামার্থীর — A hymn to the noble Tārā.

It extends over leaves 395—405 of the Tangyur, Egynd, La, and begins with an invocation to Bhagavān Mañjughosa (RENTATSTAN)

The author of this work is the Kāśmīrian teacher Ravi-gupta (35 15 15). It was translated into Tibetan by the Indian Pandita Sādhukirti and the Tibetan interpreter Hdan-ma Tshulkhrims-senge, and afterwards revised in the Sagkya monastery.

18. बाधरा - स्तोत्रम्, Sragdharā-stotram, Tibetan : ब्रेटिस द्वित्यदि पर्युटिस --- A hymn in Sragdharā metre.

It extends over leaves 40b—44b of the Tangyur, Rgyud. La, and begins with an invocation to Arya-Tārā. The author of this work is the pious monk Pandita Sarvajūa-mitra (회사자자

14. बाधरा-कोनम्, Sragdharā-stotram, Tibetan : ब्रेन्नियुद्धः द्रित्नीयर्द्धः य-A hymn in Sragdharā metre.

15. আর্থ-নাহা-জাধহা-জাধ্য, Arya-Tārā-Sragdharā-stotram, Tibetan: এথন্য সামুন্তির নির্দিশ্বি নির্দেশ্বি নির্দিশ্বি নির্

16. तारादेवी-कार्पस्य-देशव-वाम-क्तोत्रम्, Tārā-devī-kārpaņya
deśana-utáma - stotram, Tibetan : ट्राऑस्ट्रॉऑस সমাস্ট্রী
শূলাধা দুটা নাইনি নে নে নির্বাহণ নাৰ্ভিক নু নাইনি নাইনি না

It extends over leaves 53a-54a of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to the Blessed Arya-Tārā. It was translated into Tibetan by Paṇḍita Sākya-śrī and the Tibetan interpreter Byamṣ-pa.

17. [तारा-चिरत्न-स्तोचम्, Tarā-triratua-stotram]. Tibetan :
য়ুনি-ম-ন্নির্মার্কনান্ধ্রমানার্থ্নানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনানার্থনান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্তরমান্তরমান্তরমান্তরমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্তরমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্যমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান

It consists of the leaf 54a of the Tangyur, Rgynd, La, and came out from the mouth of the Indian teacher Dipankara-śri-jūāna. It was translated into Tibetan by the Tibetan interpreter Nagtaho-tshul-khrimg-rgyal-wa in the monastery of Vikramaśila.

<sup>।</sup> The Sanskrit title of No. 16 in the original Tibetan book runs thus :---देवी नारक्य देशवास दोवस ।

Mr. Thomas's emendation, as communicated to me by himself, is नारा-देवी कार्यक देवल जान कोचन ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The Sanskrit title of No. 17 has been supplied by me in conformity with the Tibetan title.

[In the 16th volume of the Klon-rdol-gsun-hbum it is stated that the Tibetan interpreter Nag-tshul-khrimg-rgyal-wa, better known as Nag-tshu-lo-tsā-va, was a Tibetan scholar and traveller who twice visited Magadha and resided for three years at the monastery of Vikramaśila for the purpose of taking Srijūāna-Atiša to Tibet. While a professor in the monastery of Vikramaśila in Magadha, Atiša visited Tibet in the company of Nag-tshu in 1038 A.D.]

18. खाधरा-साधनम्, Sragdharā-sādhanam, Tibetan: से दिन्। द्वादाहिदानी सुनादादे प्राचश-Propitiation of Tavā in the Sragdharā motre.

It extends over leaves 54a-57a of the Tangyur, Egyud. La, and begins with an invocation to Blessed Tarā. The author of this work was the great Pandita Tathāgata-rakaita.

19. श्रृज्यता - भावना, S'unyatā-bhāvanā, Tibetan : ब्रेट्स पेट्रेन्स प्रस्तिम — Contemplation on nothingness (vacuity).

It consists of the leaf 57a -57b of the Tangyur, Rgynd, La and begins with an invocation to Tārā, the holder of flower-garlands.

20. জুবৃত্তি-হুম্মা-বিশ্ববি, Ku-dṛṣṭi-duṣṇṇa-nirhāra. Tibetan :
মিনাম্ম-মেন্দ্রমান্ত্রিম্বিন্দ্রমান্ত্রিমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমা

It extends over leaves 57b—58a of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to Bhrkuti-Tārā (資內多不改動

21. बोरबस, Cora-baudha, Tibetan: र्रेशगुर्विदश्य --Fetters of a thief.

I The word fact to No. 20 has been added by me in conformity with the Tibetan title which has 595 \( \) (= a \( \) (, expulsion) in it.

It consists of the leaf 58a—58b of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to Aśoka-Tārā (원도작회학자)

22. विद्यावर्डनी, Vidyā-vardhani, Tibetan: रैमाधान्हीर्धा-Generator of sciences.

It extends over leaves 586—596 of the Tangynr, Rgynd, La, and begins with an invocation to Vidyā-kari Tārā (Veda Tārā ?

23. सत्तु-चितन, Mrtyn-kitava, Tibetan: विकेश प्राप्त

It extends over leaves 59b—60a of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to Sri-Maha-Tārā (ব্যামন্ত্রীমান ক্রিমা)

The author of this work was the great Pandita Tathagata-rakeita. It was translated into Tibetan by the Tibetan interpreter Mya-nan-med-pahi-dpal.

- 24. चार्य- तारादेवी- स्तीत्र- सर्वार्धसाधन- नाम- स्तीत्ररात्र, Arya-Tārā-devi-stotra-sarva- artha - sādhana - nāma - atotra -
  - rāja, Tibetan: এরদারী রাস্থ্য রাষ্ট্রিয় রামি নার্ট্রিয় রা বিশ্বস্থাত্ত স্মুত্র নার্ট্রিয় বুল নার্ট্রিয় রামি নার্ট্রিয় রা A hymn to goddess Ārya-Tārā—the king of hymns accomplishing all objects.

It extends over leaves 60u—62b of the Tangyur, Rgynd, La, and begins with an invocation to the great Lord Avalokitesvara (মুন্ম্পান্ম)।

The author of the work was the teacher Matr-cetas.

l The original Tibetan book has वादिन. I have substituted वितव for it . in conformity with the Tibetan title which has यश्च य

25. আর্থ-নারাজাল - রুনিঝস্থাহিলা-নাহা - আধ্রন্, Aryamāyājāla - krameņa - bhatṭārikā - Tārā - sādhanam,
Tibetan : ব্যল্থানা শুন্নুনা নিনি ইমান্যাই নির্বা
শুনামনি শুনামনা - Propitiation of mistress Tārā
the remover of the net of illusions.

It extends over leaves 62b—64a of the Tangyur, Egyud, La, and begins with an invocation to the mistress Tārā. It was translated into Tibetan by the Indian teacher Mahājana and the Tibetan interpreter Gshon-nu-hod.

26. **चार्य-तारा-मक्कजाविध-नाम-साधना**, Ārya-Tārā-maṇḍala-vidhi-nāma-sādhanā, Tibetan : प्राम्हार सङ्ग्रीमाञ्ची ज्ञापात्र क्रिया क्रया क्रिया क्रया क्रिया क्रया क्रिया क्र

It extends over leaves 64a-65b of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to He-vajra (57) (77). It is the work of the great teacher Lhan-cig-skyes-paḥi-rol-pa, and was translated into Tibetan by Hbrog-mi-lo-tsā-va.

27. बार्य-विधीयरी-बाधना-नाम, Arya-vidhisvari-sādhansnāma, Tibetan: द्याशसामास्यामुन्याः युनासदे सुदायदे श्वसालेशमान - Propitiation of noble Vidhisvari.

It extends over leaves 65b—69b of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to noble Vidhiávari (미지자)

It was extracted from the (fuhya-Vajra-tantra (दें हे न्यार प्रतिकृत) by Mkhah-hgro-ma-rdo-rje-ldan-ma, and translated

t The original book reads: बतावेन for अष्टारिका तारा ।

Is it for पीडीवरी pithifvari ?.

iuto Tibetan by a disciple of Vinitabhadra named Sangama-śribhadra i and a Tibetan interpreter named Hjam-dpal-sgeg-pahirdo-rje.

<sup>28.</sup> **मी-चोड़ियन-तारा-ज्ञम-चभिसमय-नाम,** S'ri - Oḍiyana-

.Tārā-krama-abhisamaya-nāma, Tibetan : স্থান্ত

T-The process of clear comprehension of the blessed Tārā bī Odiyana.

It extends over leaves 69b—71b of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to noble Tārā. It was translated into Tibetan by Siddha-Vinita-bhadra's pupil named Sangama-śri-bhadra and the Tibetan interpreter named Hjam-qpal-ggeg-pahi-rdo-rje.

29. আঙ্থিন-নাহা-দ্ধন, Odiyana - Tārā-krama, Tibetan :
ডোল্র্ম্মিস্মিম্মিম্মিম্মিম্মিন্দিনা - The process of worship of
Tārā in Odiyana.

It consists of the leaf 71b of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to Tārā. It was translated into Tibetan by Paṇḍita Sangama-śrī and the Tibetan interpreter Hjam-ḍpal-ggeg-paḥi-rdo-rje.

30. स्वरूप-अभिषेत-विधि, Mandala-abhiseka-vidhi, Tibetan:

र्गोक्षात्विर रुप्तान्त्रभूर यदे के मा - The method of

- 1 The original reads: Sanghama.. Is it for Sangha or Sangama?
- ? "U-rayan," also written "Odiyana," is described as a fabulous country in the north-west of India and frequently represented as a kind of paradise. Some identify it with "Ujain" in Rajputana, while others maintain that it is identical with Sanskrit Udyāna, the ancient name of Ghaznee in Cabul.
- Mr. F. W. Thomas in a letter to me observes: "Odiyana or Oddiyana is certainly l'dydna: it is often named as the country from which came Padma-samhhava. On its ancient name Urdi see my note in the Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland for April 1906, p. 481."

Tibetan by the Kāśmirian Paṇdita Saṅgama-śri-bhadra and the Tibetan interpreter Hjam-dpal-sgeg-paḥi-rdo-rje.

31. एकवीर-योगिनी-साधनम्, Ekavira-yogini-sädhanam,
Tibetan: ५८५ कॅ माउनायदे क्रांद्र क्रांद्र

It extends over leaves 73b—74b of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to mistress Tārā of the great seat (電電影子). It was translated into Tibetan by Pandita Parahita and the Tibetan interpreter Gelong Seg-rab-gyul-mtshan.

32. আঅৰন্ধন-নামাইনী-লাধনা-নাম, Odyana-krama-Taradevi-sādhani-nāma, Tibetan তেনুস্মানিস্থা শ্রুমান্ত্রম্বাহ্মমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান্ত্রমান

It extends over leaves 74b—77b of the Tangyur, Rgynd, La, and begins with an invocation to Bhagavati-Tāra-devi, the presiding goddess of sacred places (四本文章 可以及文章 ), 1t was preached by the Dākini (和四文文章 N ) named Rdo-rje-Idan-ma, and was translated into Tibetan by Paṇdita Parahita (a pupil of Mahā-ācārya-Ratna-śri) and the Tibetan interpreter Nag-tsho-dge-gloń-śeg-rab-rgyal-mtshan.

33. बिल-बाक्य-विधि, Bali-alpa-vidhi, Tibetan: मार्जि-अिकें मार्जुट-5-The concise formula of offering an oblation.

<sup>।</sup> Original योजी for योजिनी। 2 Odyana = Odiyana.

34. দীতীম্বা-प्লামন, Pithiśvari-pūjā-krama, Tibetan : ন্নি-না-্বান-খুনামনি মার্কি-মেন-মেন process of worship of the presiding goddess of the sacred seat.

It extends over leaves 78a-80b of the Tangyur, Rgynd, La, and begins with an invocation to Bhagavati-Arya-Tārā. It was translated into Tibetan by Pandita Parahita and the Tibetan interpreter Gelong Seg-rab-rgyal-matshan.

35. तस्बद्धारिका, Tattvn kārikā, Tibetan : र्रोमिंद् केर् गुर्जेन् केर्या नेदुर्र पुराय-Memorial verses on the true principle.

It extends over leaves 805—824 of the Tangyur, Rgyud, I.a, and begins with an invocation to Vnjrasattva ( F RNN 542). It was translated into Tibetau by Pandita Parahita and the Tibetau interpreter Nag-tsho-tshul-khrimg-rgyal-mtshan.

36. বালকাহিকা-ভথইয়-ভালি-গাস, Tattva - kārikā - upadeśa vṛtti-nāma, Tibetan : বালিব পুর্ব দুর্বা এবুর বুরা
নিব সার্মনানী বেলুমান বির্বাধনান Explanatory commentary on the Tattva-kārikā-upadeśa.

It extends over leaves 82a—87b of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to Vajrasattva. It is the work of the teacher Sujaya-éri-bhadra and was translated into Tibetan by Pandita Parahita (who touched the feet of the sage Ratna-éri, and the Tibetan interpreter Nag-tsho-dge slot-éeg-rab-rgyal-mtshan.

37. पीठी-बम-तारादेवी-कोचम्, Pithi-krama-Tara-devi-stotram, Tibetan: महस्राहेद्या रहादी क्राह्मिय स्री 지 그 A lymn to goddess Tark ... ..... ા sacred seats.

It consists of leaves 876—88a of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to Bhagavati Tārā-devi. It was translated into Tibetan by Pandita Parabita and the Tibetan interpreter Tahul-khrims-gyal-mtahan.

38. पीठीश्वरी-कोषस्, Pithisvari-stotram, Tibetan: ব্রিন্দ্রী ব্রমেন্ত্রীস্থান বিশ্বনিধ্বাতি A hymn to Pithisvari or the goddess of the sacred seat.

It consists of leaves 88a-90b of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to Bhagavati Pithiévari ( ) The author of it was a Pandita of the very delightful family of the minister. It was translated into Tibetan by Pandita Ye-śeg-rdo-rje (Jñāna-vajra) and the Tibetan interpreter Nag-tsho-chen-po.

39. বহুলয়েজন্ত্র-নাম, Vajraghaṇṭā lakṣaṇa-nāma, Tibetan:
ই ই ইমানুই সাঠ্য গুণি তথ্য — The characteristic
of a precious bell.

It consists of leaves 90b—92a of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to Buddha (NIN JN). It was translated into Tibetan by Paṇḍita Parahita and the Tibetan interpreter Nag-tsho-1ge-sloù-seg-rab-rgyal-mtshan.

40. বাদাবাদ্যাবিধি-নাম, Kapāla-pūjā-vidhi-nāma, Tibetan:
য়্বিশ্বাম্র্রিশ্বিশ্বিশ্বাম্বাশিক method of worship of the skull.

l Original বিত্তীৰ্থ which has been changed into বিত্তীৰ্থী according to the Tibetan title.

It consists of the leaf 92a—92b of the Tangyur, Egyud, La, and begins with an invocation to the Yogini of the great seat (कि. केंद्रग्रीहरूप, ब्रिज्ज, अ)

41. স্থানার্যাণিক, Svapna-tāraņopika, Tibetan : ই মেন্স শ্রুমান্ত্রম্বান্ত্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রমান্দ্রম

42. [মুমুখুকাহিকা, Mumūrsu-kārikā]। Tibetan - এঠি শাস্ত্রী সুসামানিক A memorial verse for the dying man.

It consists of the leaf 94a—94b of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to Tärā. It was translated into Tibetan by the Kāśmirian sage S'ākya-śui-bhadra and the Tibetan interpreter Byamṣ-paḥi-dpal.

43. আর্থ-নাহা-নাঘর-গান, Ārya - Tārā - sādhanan - nāna, Tibetan : ឧସମ୍ବାଷ সার্ম্বী সমি শ্রুবা ঘ্রম বিধা দ্রান - · Propitiation of the blessed Tārā.

It consists of the leaves 946—95a of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to blossed Tārā. The author of the work is the great teacher Sarvajña-mitra (মুহাইন্ট্র্যুক্তির্বার্ট্রুক্তির্বার্ট্রুক্তির্বার্ট্রুক্তির্বার্ট্রুক্তির্বার্ট্রুক্তির্বার্ট্রিক্তির্বার্ট্রিক্তির্বার্ট্রিক্তির্বার্ট্রিক্তির্বার্টির্বার্ট্রিক্তির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টির্বার্টি

44. আর্থ-নাহা-নাঘণা, Arya-Tārā-sādhanā, Tibetan : ব্রান্থা কা ক্লুনামান ক্লুনামান Propitiation of Arya-Tārā.

I In the original book the Sanskritchile is not given. I have supplied it in accordance with the Tibetan title.

It consists of the leaves 95a—96a of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to Arya-Tārā. The author of the work was the great Kāśmīrian Pandita Sākya-śri-bhallra.

45. বন্ধবাহান্ত্রীননাহা-জীন্ধ্, Vajra-vārāhī-Tārā-stotram, Tibetan: ই ই শেন্ত্রী সুথিসাথে নাইন্থা—A hymn to Vajra-vārāhī-Tārā.

It consists of the leaf 96u-96b of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to the blessed Tārā.

The hymn was composed by Pandita Candra-kirtti (종주

46. বন্ধান-নাম, Uttārā-stotra-nāma, Tibetan: ব্লুমারা ন্রিমামার্কার মুনারাগ্রীরান্ত্র্বা — Praising the angry Tārā by the fundamental incantation.

It consists of the leaf 96b of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to Jo-mo-byin-rlabs-can (the blessed goddess).

17. उग्रतारादेवी-साधनम्, Ugra - Tārā - devi - sādhanam, Tibetan : अप्तार्भ अप्तार्भ प्राप्ता प्ता प्राप्ता प्ता प्राप्ता प्राप्त

It consists of the leaves 96b—98a of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to Ugra-Tārā.

The book was composed by the great Pandita of Eastern India named Sri-vana-ratua. It was translated into Tibotan by the very same Pandita, and the Lotsava Hjam-dpal-ye-ses in Dpal-hkhor-bde-chen.

48. बार्ष-उग्र-तारा-राधनं-नाम, · Ārya-Ugra-Tārā-sādhanamnāma, Tibetan : प्रयम्बान्य क्रियान्य मुज्य क्रियान्य क्रियाच क्रियाच क्रियाच क्रियाच क्रियाच क्रियाच्य क्रियाच क It consists of the leaves 98a—99a of the Tangytr, Rgyud, La, and begins with an invocation to goddess Tārā. The book was composed by the teacher Rtag-pahi-rdo-rje (Nitya-vajra). It was subsequently translated into Tibetan by the Lotsava Mañjuári in the presence of the great Papdita Vanaratua of Eastern India.

49. ফুরাস্টা-বাধনন, Eka-jaţī-sādhanam, Tibetan: ২৭ নিজ্বাস্থ্য সূত্র স্থান স্থান স্থান প্রায়াল করি হার্নির (the single clotted-haired goddess).

It consists of the leaves 99b—100b of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to Eka-jaţī.

The work was translated without mistakes from the divine language (Sanskrit) into the symbols of Tibet (the Tibetan language) by the great Pandita of Eastern India named Dāna-śīla at the town of Hon-hdaḥi-sku [Kāmarūpa?]

At the end it is stated that the worship of Tārā originated from China, but it is not clear whether this refers to Ekajaţī-Tārā alone or to Tārā of all classes.<sup>1</sup>

The offering of a yellow pigment to Angry Tārā.

It consists of the leaf 100b of the Tangyur, Bgyud, La, and begins with a salutation to the single clotted-haired goddess (মুস্ম্মান্স)

\$. श्रिट, श्रेट, त्राच्यूर, त्यूर, त्राच्यूर, त्यूर, त्राच्यूर, त्यूर, त्राच्यूर, त्राच्यूर, त्राच्यूर, त्राच्यूर, त्राच्यूर, त्राच

· · 2 The title is ascertained from the colophon.

It was translated into Tibetan by Pandita Danasila himself (of Eastern India).

- 51. Another work on Tārā extending over leaves 101b—
  102a of the Tangyur, Rgyud, La, and composed by Rtag-pa-rdo-rje (who was well versed in the Sāstra of Nāgārjuna) and the great Pandita Dānaśila (of Eastern India).
- 52. बुज्ज-स्वज्ञान्साधनम्, Sukla-Ekajati-Sādhanam, Tibetan: 조의대중대청국제국재 취개원지원교육(—Propitiation of white Ekajati (Tārā).

It consists of the leaves 102a-103b of the Tangyur, Rgyud, La, and opens with an invocation to Ekajaţi. The author of the work was the teacher Lalita-Gupta ( TATA TATA ) sprung from Srī-advaya-vajra ( TATA TATA È È). It was translated into Tibetan by the great Paṇḍita Dānaśila of Jigatāla in Varendra (Eastern India).

53. रक्त-एकणटी-साधनम्, Rakta-Ekajați-sādhanam, Tibetun 지시: पाठिण सार्वार से वे भ्रुपायि प्रवश—Propitiation of red Ekajați.

It consists of the leaves 103b—104a of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to Bhagavati-Rakta-Ekajati.

54. एकजटो - অधिस्तान - বিভি., Ekajați - adhiețhāna - vidhi,
Tibetan : ্মেন্সন্তিশ্বাস্ত্ৰেম্ম স্থান্তিশ্বাস্ত্ৰেম্বাস্ত্ৰি
ক্ৰিশ্বাস্ত্ৰিল method of blessings bestowed by Rakta
Ekajați.

It consists of the leaves 104a—105a of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to Rakta-bhagavati. The work was composed by Krana-carya (57555) and translated into Tibetan by Pandita Namendrabhadra (575757357) and the Tibetan interpreter Gshon-nu-seg-rab.

55. बग्रतारा-एकजटो-उपदेश-ताधनम्, Agra - Tārā - Ekajatiupadeśa - sādhaṇam, Tibetan : अर्केन् निर्देश-सन्धरा निर्देन पदि अद्गदम्मि निर्देश-प्रवाध-Achievement of the instruction of the excellent Tārā Ekajatī.

It consists of the leaves 105a—107a of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with salutation to holy Lamas. It was translated into Tibetan from the Andhra-Sanskrit language (3753) by the great Pandita Dānasila of Eastern India and the Sākya Gelong Rig-pa-hdsin-pa-khu-rnal-hbyor-pa.

56. **तारादेवी-पश्च-साधनम्,** Tārā-devī-pañca-sādhanam, Tibetan : ऒॣॅंगडायुव्ये युव्याय्य — Five-fold propitiation of the goddess Tārā.

It consists of the leaves 107a-108b of the Tangyur, Rgyud, La, was composed by the teacher Nitya-vajra (575 $\overline{5}$ 8) and translated into Tibetan by the Indian Pandita Ratna-dhrti and the Tibetan interpreter Rma-ban-ches-hbar.

57. बदबतारा-साधनम्, Karuṇa - Tārā - sādhanam, Tibetan प्रमाश हेश क्रें भागा स्वाधनम् Propitiation of the merciful Tārā.

58. बार्ब-तारा-बन्तर्वित-विधि, Arya - Tara - antarbali - vidhi,
Tibetan : है: पर्दुन क्र्रोंना अदि नामानित अदि केंना-

The method of (giving) mystic offerings to noble

It consists of the leaf 111a-111b of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to Blessed Tārā. Candra-gomin was the author of the work which was translated into Tibetan in the Jong (EC) of Nepal (WATATI)

59. तिज-सति-चन, Tilasati-cakra [चर्चात-चन ? तिरस्यति-चन ?] Tibetan : 길지 즐디디다 (A 지주지 — The circle for expelling (evil spirits).

It consists of the leaves 111b-112a of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to Noble Tarā. It was composed by the teacher Nityavajra (5756) and translated into Tibetan by the great sage Rma-ban-chog-hbar.

60. तारा-गुज्ज-ताधवम्, Tārā - guhya - sādhauam, Tibetan : ञ्चेत्राञ्चद्रिनाश्चर पदि ञ्चुताश्चर — Mystic propitiation of Tārā.

It consists of the leaf 112a—112b of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to Lord Avalokitesvara.

It was composed by Sri-Nitya-vajra ( ) TARE) and translated into Tibetan by the Indian sage Ratua-dhara and the interpreter Rma.

61. बदब-साधनं बर्मीवन्न (?), Karuṇa - sādhanam karmaviśva, Tibetan : युग्राहे क्र्रेया अय्युष्ट स्वाधायते क्रुया प्रयक्ष — Effectuation of diverse things from the Merciful Tārā.

It consists of the leaves 112b—113b of the Tangyur, Rgyud, La, and begins with an invocation to noble Tārā.

It was composed by the teacher Nitya-vajra and translated into Tibetan by the great sage Ba-ri-lo-tsa-va.

62 [ आवे-तारा-उपदेश-विभेष-द्र्यंत्र, ] Ārya-Tārā-upadetapirmala-darpaṇa, Tibetan: है पद्धार स्थित स्थित स्थित द्रमा स्थिति द्रस्था — A clear mirror of instructions of Ārya-Tārā.

It extends over leaves 114a-117a of the Tangyur, Rgyud La.

### A list of Sanskrit works on Tara.

63. **उद्य-तारा-पदाङ्गम्,** Ugra-Tārā-pañcāṅgam—A five-limbed hymn to Ugra-Tārā.

It is included in the Government collection of MSS, in the A.S.B. No. 5830, and is written in Devanagari character. It consists of 21 leaves and begins with an invocation to Ganesa and Ugra-Tārā.

Pañcanga is thus defined in the book:-

### तस्याः पञ्चाकुमतुनं पटनं पद्धतिं तथा । वर्भ गानां सञ्चल कोचं पञ्चाकुम्चते ।

64. तारा-चर्पः, Tārā-kalpaḥ—The ritual of Tārā.

It consists of 12 leaves, and is noticed in Bühler's Catalogue of Sanskrit MSS, from Gujrat, Fasc. iv., p. 256. A work named Tārā-kalpaḥ is also mentioned in the Bengal Asiatic Society's Notices of Sanskrit MSS., Second Series, Vol. III.

 तारा-कर्यकता, Tārā-kalpalatā—A wish-yielding creeper of Tārā.

The author of the work is Nārāyaṇa Bhaṭṭa. It consists of 211 leaves and is written in Devanāgari character. An old copy, very rare and incomplete, is noticed in the Catalogue of Sanskrit MSS, in N.W.P., part v., p. 24.

66. जारा-जनका, Tārā-kavacam—An amulet of Tārā.

<sup>1</sup> The Sanskrit title is added by me in conformity with the Tibetan title.

Noticed in the Catalogue of Sanskrit MSS, belonging to Pandit Radha Krishna of Lahore, p. 45.

67. ताराज्ञोध्य-तंबादः, Tárāksobhya-samvādah—Colloquy between Tārā and Aksobhya.

A Tantric compilation on the adoration of Tara and anecdotes regarding her.

It consists of 14 leaves written in Bengali character, noticed in Rajendra Lal Mitra's Notices of Sanskrit MSS., Vol. i., p. 204.

68. तारा-तत्त्वम्, Tara-tattvam —Truth about Tara.

Siva is the author of the work. It consists of 50 leaves written in Devanāgari character, and describes the *Prayoga*, worship and *Yantra* of Tārā-devī also called *Dvitīyā* or second of the ten Mahāvidyā. This book is rare and the copy seen is old and apparently correct. It is noticed in the Catalogue of Sanskrit MSS. in N.W.P., part i., p. 184.

69. तारा-तन्त्रज्ञ, Tārā-tautram—A mystic treatise on Tārā.

Ritual for the worship of Tārā. It consists of 201 leaves written in Devanāgari character, noticed in the Bikanir Catalogue, p. 619.

70. तारा-पक्तिटिका, Tārā-pajjhatikā—A small bell of Tārā.

The author of the work is Sankarācārya. It is quoted in Tantrasāra.

71. বাহা-দজ্জন, Tārā-pañcāṅgam—A five-limbed hymn to Tārā.

Another copy of statistical (No. 63) in Devanagari character, Government collection of Sanskrit MSS, in A.S.B. No. 5882.

72. तारा-पटलम, Tārā-patalam-A veil of Tārā.

It consists of nine leaves in Devanagari character. Copy old, complete and rare, noticed in the Catalogue of Sanskrit MSS. in N.W.P. part x., p. 40.

73. तादा-पद्धतिः, Tārā-paidhatih—A ceremonial-manual of

The author of the work is Nārāyaṇa Bhatta. It consists of 38 leaves, written in Devanāgarī character, on the worship of a form of the goddess Durgā called Ugra-Tārā. Noticed in the Bikanir Catalogue, p. 622.

A work of the same name, consisting of 49 leaves written in Devanāgarī character, is included in the Government collection of Sanskrit MSS. in A.S.B., No. 5886. It begins with an invocation to Gancéa, Sarasvatī and Gurus.

74. तारा-पाराजिका, Tārā-pārājikā—Confession of deadly sins to Tārā.

Mentioned in the Bengal Asiatic Society's Notices of Sanskrit MSS., Second Series, Vol. III.

 तारा-पूजन-वस्तरी, Tārā-pūjana-vallari—A creeper of Tārā-worship.

Noticed in the Catalogue of Sanskrit MSS, belonging to Paudit Radha Krishna of Lahore, p. 26.

 तारा-पूजा-व्यास-विधिः, Tārā-pūjā-nyāsa-vidhiḥ—The method of dedicating parts of the body to Tārā at the time of worship.

Noticed in the Catalogue of Sauskrit MSS, belonging to Pandit Radha Krishna of Lahore, p. 45.

 तारा-पूजा-प्रयोगः, Tărā-pūjā-prayogaḥ—The ceremonialform of Tārā-worship.

It consists of four leaves, incomplete and extremely damaged, written in Bengali character, and begins with an invocation to Paradevatā.

It is included in the Government collection of Sauskrit MSS. in A.S.B., No. 33994

 तादा-पूजा-इसायनस्, Tārā-phjā-rasāyanam—An elixir of the worship of Tārā.

The author of the work is Kāśi-nātha Bhatta, son of Jayarāma Bhatta of Punyagrāma. It begins with an invocation to Ganesa and Gurus and is included in the Government collection of Sanskrit MSS. in A.S.B., No. 6540. It consists of 13 leaves written in Devanagari character.

79. तारा-प्रदोपः, Tara-pradipah-A lamp of Tara.

It consists of 70 leaves in Bengali character divided into five patalas or chapters. The author's name is Laksana-desikendra. It is included in the Government collection of Sanskrit MSS. in A.S.B., No. 3373.

80. तारा-अित्त-तरिक्रणी-नाटकस्, Tārā-blfakti-tarangiṇi-nāṭakam—A drama named the river of devotion to Tārā.

The author of the work is Kāši-nātha-kavi. It consists of 86 palm leaves written in Bengali character and dated sanvat 1737. It is an essay on salvation through the medium of worship to Tārādevi. The work was composed under the auspices of Rājā Krishna Chandra of Nadia, whose genealogy and life are briefly given in the first chapter. It is included in the Government collection of Sanskrit MSS, in A.S.B., No. 815.

 लारा-भिक्त-स्थार्थवः, Tārā - bhakti - sudhārņavah — The ocean of nectar of the devotion to Tārā.

The author of the work is Narasinha Thākura, a disciple of Gadādhara. It consists of 45 leaves apparently old, written in Bengali character, and divided in five tarangus or chapters. It was copied in saka 1697 and is included in the Government collection of Sanskrit MSS. in A.S.B., No. 4187. It begins with an invocation to Sarasyati.

 तारा-स्वाचीः, Tārā-mūlabodhaḥ—The fundamental knowledge of Tārā.

Mentioned in the Bengal Asiatic Society's Notices of Sanskrit MSS., Second Series, Vol. III.

83. तारा-रक्सम्, Tārā-rahasyam—The mystery of Tāra.

The author of the work is Brahmananda Giri. It consists of four *patalas* or chapters and is included in the collection of the Oriental Library A.S.B., No. II., F. 27. It has been printed in Calcutta under the editorship of Rasik Mohan Chattopādhyāya.

84. तारा-रचस्य-दत्तिका, Tårä-rahasya-vṛttikā —A commenfary on Tärä-rahasyam, No. 19. The author of the work is Gauda Sankarācāryya. It consists of 121 leaves written in Bengali character and dealing with the directions for the adoration of Tārā. It is included in the Government collection of Sanskrit MSS, in A.S.B., No. 221.

৪5. বাহাৰ্থ-খন্তিৰা, Tārārcana-candrikā—The moon-shine (elucidation) of the worship of Tārā.

The author of the work is Jagannatha Bhattacaryya. It consists of 26 leaves written in Devanagari character and begins with an invocation to Ganesa. It deals with the directions for the adoration of Tara and is included in the Government collection of Sanskrit MSS, in A.S.B., No. 6537.

86. ताराचन-तर्दाह्नवी, Tārārcana-tarangiņī—The river of worship of Tārā.

The author of the work is Sri Rāma. It consists of 59 palm leaves written in Uriya character, and is included in the Government collection of Sanskrit MSS. in A.S.B., No. 4267.

87. **बाराबंबः, Tārārņavaḥ—The ocean of Tārā**.

This work is quoted by Narasimha in Tārā-bhakti-sudhārnava (vide India Office Catalogue, p. 497).

88. ताद्रा-विकास:, Tārā-vilāsah--The pastime of Tārā.

It consists of 24 leaves written in Bengali character and divided in eight chapters called papalas. The name of the author is Vāsudeva Kavikankana Cakravartti. It begins with an invocation to Tārā and is included in the Government collection of Sanskrit MSS. in A.S.B., No. 3455.

89. तादा-विजासीदयः, Tārā-vilāsodayaḥ—The origin of the pastime of Tārā.

The author of the work is Vasudeva Kavicakravartti. It consists of 45 leaves written in Bengali character and divided into ten chapters called *ulläsas*. An incomplete work copied in Saka 1620 is included in the Government collection of Sanskrit MSS in A.S.B., No. 790.

.. 90. तारा-पटपदी, Tārā-satpadi-Six stanzas on Tārā.

This work is quoted by Gauda Sankarācāryya in Tārārahasya-vṛttikā (vide India Office Catalogue, p. 903).

91. तारास्रोत्तर-स्तवास-स्तोत्रस्, Tārāstottara-śalanāma-stotram—One hundred and eight names in the form of a hymn to Tārā.

It consists of one hundred and eight epithets strung together in the form of a hymn to Ekajatā Ārya Tārā, or simply Tārā. The hymn is alleged to have been imparted by Avalokita Bodhi, attva to Vajrapāņi Bodhisattva, and is intended to be worn as an amulet to avert evils proceeding from thieves, war, fire, lions, water, elephants, tigers, noxious animals generally and other causes to which Bhikşus were exposed in their peregrinations.

It consists of 70 verses, mostly incorrect, written in Newari character, and is included in the Nepalese-Buddhist MSS. in the Oriental Library of A.S.B., No. B 33. There is another work of the same name in withdraw, No. B 65, in the Oriental Library of A.S.B.

92. ताहा-ताहच-नास, Tārā-sahasra-nāma—One thousand names of Tārā.

An incomplete manuscript consisting of six leaves, written in Bengali character, is included in the Government collection of Sanskrit MSS. in A.S.B., No. 2831.

93. बारा-खन्नम्, Tārā-sūktam—A hymn to Tārā.

A copy of this work consisting of 15 leaves, written in Devanagari character, is noticed in the Bikanir Catalogue, p. 619.

तारा-स्रोपस्, Tārā-stotram—A hymn to Tārā. Same

तारा-स्रोप-टोबा, Tārā-stotra-ţikā—A commentary on No. 30. Same as वरवरा-चोप-टोबा !

94. तारिकी-पारिजातम्, Tāriņi-pārijātam—The celestial pārijāta flower of Tārā,

Mentioned in the Bengal Asiatic Society's Notices of Sanskrit

MSS., Second Series, Vol. III.

बाबार्ब-टीका, Balarka-țikā-Same as काक्रा-कीका !

95. बाधरा-स्तोचम्, Sragdharā-stotram—A hymn (to Tārā) in the sragdharā metre.

The name of the author is Sarvajña-mitra, who was a Buddhist monk of Kāśmīra. The work consists of 37 verses written in Newari character. A copy dated samvat 1881 is contained in the Oriental Library of A.S.B., No. B 63.

96. बाह्य-लोज-टोका, Sragdharā-stotra-ţikā—A commentary on Sragdharā-stotra, No. 32.

The author of this work is Jina-raksita, who was a Bhiksu of the Mahāvihāra of Vikrama-sila. A copy dated sanvat 1881, written in Newari character, is contained in the Oriental Library of A.S.B., No. B. 64. The work is also called **and the library**!

The author of the Sragdhard-stotra.

In the Sragdharā-stotra-tīkā, Jinaraksita states that Sarvajāamitra, the author of Sragdharā-stotra, was a devout monk of Kāśmira and was renowned for his unbounded charity. Haying given away everything he possessed, he left the country and wandered abroad as a mendicant. Once, while he was proceeding to the kingdom of Vajramukuta, he met on the way a poor old Brahmana, who was in a very pressing need of money for the marriage of his daughter. The Brahmana, who was going to the place of Sarvajña-mitra himself for help, having learnt that the latter had nothing left except the beggar's bowl and robe, fell into great despair and shed tears. Sarvajña-mitra, however, consoled him saying: "Be not sad, I shall give you what you ask for." At that time king Vajramukuta was told by a certain person that all his desires would be fulfilled if he could wash himself sitting on 100 skulls freshly severed from the trunks. The king who had already secured 99 persons completed the number 100 by purchasing Sarvajua-mitra, who sold his person for its weight in gold, which was given to the poor Brahmans. The 100 victims were, in a morning, led into the executioner's tank by officers of the Sarvajiia-mitra, finding no other means of escape, composed and chanted 37 stanzas in praise of Arya-Tārā, whereupon all the victims were miraculously saved and taken to their respective

homes. Heaps of gold equal to the weight of the victims remained deposited on the edge of the tank. The king, surprised at the miraculous power of the monk, became a disciple of his.

The same story is given in Dr. R. Mitra's "Nepalese Buddhist Literature," p. 288.

A similar story about Sarvajña-mitra is narrated in the Tibetan work called Pagsam-jon-zang. According to this work Sarvajña-mitra, though born in Kāśmira, was, a student of the monastery at Nālanda in Magadha where he became a great master of sciences. The king to whom he sold his person is called Vajra-mukuṭa in the Sanskrit Sragdharā-atotraṭikā, while he is called Saraṇa in the Tibetan Pāgsam-jon-zang. The story contained in the Pagsam-jon-zang runs thus:—

"A little bastard child of the king of Kāśmira was carried away by a vulture from the roof of the palace and dropped on the top of the Gaudhola (the great central temple) of Nalanda in Magadha. The Pandits of the Vihara, taking mercy on him, nursed him. As he grew up the child acquired great knowledge and be came a scholar. He propitiated the goddess Arya-Tārā and thereby acquired great wealth. He gave away all his riches in charity and, when there was nothing left, he started on a journey to the South. Meeting on the way an old blind Brahmana, who was being led by his son, he inquired where he was going. Being told that the blind Brahmana, who was very poor, had started on · his distant journey to beg help from Sarvajña-mitra of Nalanda, he was overpowered with pity and determined to sell his own body to give gold to the helpless beggar. At this time he learnt that king Sarana, who, at the advice of his wicked spiritual guide, had undertaken the performance of a Ynjiia, in which 108 human sacrifices were necessary, was in search of one more victim which was wanting to complete the full number. The king was convinced that if he successfully performed the Yajña he would attain the longevity equal to the sum of the longevity of 108 souls that would be sacrificed in it. Sarvajuamitra sold himself to the king and paid the gold that he obtained therefrom to the blind Brahmana. While waiting one night for

<sup>1</sup> Edited by Rai Sarat Chandra Das, Bahadur, C.I.E., Bengal Sectetarian Book Depot, Calcutta, p. 102).

death in a dark dungeon, he invoked the goddess Tārā with the utmost concentration of his mind. When fire blazed up from the piled firewood, and all the 108 men were led in chains to the pyre, a heavy shower of rain fell which extinguished the fire within a short time and converted the whole plain where the sacrifice was being performed into a large sheet of water resembling a lake. The king and his ministers hearing that this was due to the mercy of the goddess Tārā, who was invoked by the victim who had sold himself to save others, now acquired faith in the religion of Buddha and, having released all the 108 victims of the unfoly sacrifice, sent them to their respective homes loaded with presents. Sarvajña-mitra, before whom the goddess had miraculously appeared, held fast a corner of her celestial robe and was carried to the land of his birth."

The same story is related in Lama Tārānātha's history of Buddhism (vide A. Schiefner, p. 168 ff.).

The date of the Sragdhard-stotra.

Neither in the Sragdharastotra uor in its commentary is there any mention of the date of either of the two works. The Rajatarangini, the well-known chronicle of Kāśmira, supplies us however, with some data to determine the age of Sarvajña-mitra, the author of Sragdhara-stotra. In book IV., verse 210 of the Rājatarangini, we find that Bhiksu Sarvajna-mitra, who appeared as another Jiua, resided in Kayyavihara, which had been built by king Kayya. This Kayya is stated to have been a king of Lata or Central and Southern Guzerat, and was subordinate to king Muktāpida-Lalitāditya of Kāśmira. As Lalitāditya is generally held to have lived early in the 8th century A.D., Sarvajña-mitra who resided in Kayyavihāra could not have flourished before that time. As the monastery of Nalanda was destroyed in the 9th century A.D., Shrvajua-mitra, who was educated there, could not have lived after that time. This leads me to suppose that Sarvajua-mitra lived in the middle of the 8th century A.D.

King Vajramukuta or Sarana has not yet been identified. Vajramukuta is perhaps identical with Vajrāditya, son of Lalitāditya, King of Kāsmira in the 8th century A.D.

The 30th January 1907.

# वै**ाइ**स्तोत्रसंगृहः।

## मुग्धरा-स्तोत्रम् ।

👺 नमो भगवत्वै चार्च्यतारायै ॥

वालाकांकाकताद्यप्रवरसुरिश्वरञ्चार्वयुड़ामिक्त्री-सम्पत्सम्पर्करागानितिषररिषतालक्तकव्यक्त'भक्ती। भक्त्या पादा तवार्व्यं करपुटमुकुटाटेापभुग्नो'क्तमाज्ञ-स्तारिष्यापच्छरष्ये' नवनुतिकुसुमस्रिभरभ्यर्चयामि॥१॥

### स्राथरा-स्ताप-टीका।

अनिकाराये॥
नलार्यतारां जगर्व्यवारां
भक्तांकराध्येषणया समासात्।
बालार्कमाच्य करोमि.टीकां
स्कुटामदं श्रीजिनरचितः कती॥१॥

### बौद्धसोत्रसंग्रहः।

प्रश्वतिदेवज्ञतामनामाः-ख्युरिष्ण्याद्यधसुखेन इनः । खनुः लया चत्युखदा मनेयं टीका न दूषा तथि मेऽज्यक्तिः सा<sup>र</sup> ॥२॥

तम कृती । खपोद्वातम् त्रादौ प्रख्ययते । द काम्मीरिविषये वीधिमलदेशीयो सुनील्प्रप्रवचन । क्ष्यापारावारीणसाल्पे महा-कदणाप्राणीकत द्वातमा सर्व्यक्तिमो नाम भिचुरभवत् । स चिन्नामणिरिवार्थिनां यथाभिकि विराण्येसंपादनाद्वाद्वेत जगिति विख्यातः स्वयमेव स्वमर्थजातमर्थिन्थो विद्यन्य चीवरपाचित्रभवो देशान्तरं त्रजन् वज्रसुकुटस्य राज्ञो विषयमगमत् । तच जरा-जर्जरीक्ततं परित्यक्तपरिजनं दिजनेकम् त्रधन्यपन्यत् । स कथा-प्रकृत पर्वविधवार्ड्केऽपि का गन्तस्यं लयेति कपयाक्तष्टः सम्बाद्ध स्वस्तापरिणयनार्थमर्थमन्थर्थित् स्त्र, चिष्य सर्वज्ञमिषस्य भिचो-रान्तम् । त्रयं स्वविभवज्ञातमर्थिन्यो विभव्य स भिचुर्दैग्रान्तर्थं गत दित किं न अतम् ? दत्युक्तो वार्ड्कसुनिः सुचिर्मभिनिः सस्य निस्त्रेष्ट दव सुद्धक्तंभवातिष्ठतः । ततस्रक्षेविधं सक्ष्णमनुशोचन्तमेव सर्वज्ञमिष्य दित समायास्यस्ववाच । मैवन्मधीरो भव प्रस्तं ते सर्वमिभिनतं सम्बाद्धिस्यामीत्युक्ता तमान

६ Orig. चैथे।

२ Orig. बुतौ।

२ Orig. प्रवचना ।

e Orig. पान्त्रो।

u Orig. सस्ता।

<sup>(</sup> Orig. भिचुनेदिशानारं।

हाब क्यासुबुटक नृपतेरिक्तकं स्वर्णन वमीकतः क्रारीरं विकीय तक्कं तकी प्रदावातुनीय प्रकाय राज्यः पुरतोऽनिकातः। तकिकः वसचे तक राष्ट्री वयोक्तविचित्रक्षक्योपेतपुर्वेक प्रतकिर्मत-मस्तकोपरिश्वानाद्भिमतं वेन्सतीत्युपदिष्टं वेनापि। तदान्यं मस्ता कार्डन वसतोऽनिक सुवर्षकातुक्रमेकोनवर्तं सुद्वाकां कीतमाक्षे चनेनैकेन प्रतं परिपूर्णनतः कित्तिनमक्तकोपरि चानं करिया-मीताभिभाष एनं तक्षधं नय द्रावादियति सा। तदादिष्टश्योन तचैव समादितम्। पञ्चाक्तनेकमवकोक्य सर्म एव ते वध्यपुरवाः प्रातमंता ववमिति वचैराकन्यनः वाचान्यत्युरयसुपिकतो सुख इत्यार्टनो । वोधियत्तेनाभिदिताः कस्रादिवमधीरता पूर्वनेवं ज्ञालैव किमास्मा विकीत रति । तत एतानतिकातरान् यमायाय महाकर्षाहुँचा दृशा चावकोका भागरं विशय नासि कवि- • देवामन्यो निकारोपाय इति निश्चित्य संयतीभूय स सर्वज्ञमियो भगवतीमार्थातारां स्रोतुमारअवान्। तत्र स्रोककतिपथानन्तरं भगवती साधमागता वयाकर्त्तवमादिमानु विनिता वाधितिष्ठ-नवनार्चिता । ततः स स्वश्वदरः सर्वज्ञमितः युग्राभिः सर्वैः प्रात-र्युंगपदेव चातव्यमित्यादिष्टवान् । प्रातरागत्य राजपुदवेको वधाः र यर्कीरे नीताः वनाकानभिद्यत्वनः। .वर्मेरकाभिरेकदैव चातयं किं वक्रविक्रमेन रह्युक्ता यरिव निमग्ना भगवतीप्रभा-वात् सं सं देशसुपनयाः। पद्मान्युक्तंदितवाननारं वस्तो-

१ Orig. बारडतो । Orig. वधा सरकीरे ।

### बौद्धकोत्रसंग्रहः।

ऽिन्हाः समासीनीपस्थाः । तसूख्यस्वर्षं च ययासं राजीकतं सरसीरे परमासीकितम् । ततस्व राजपुद्दा भयविस्थास्कृतिन्मनसो राजिन तदिशापयामासः । तष्कृता स राजा विस्थान्विकितमास्यवैकिष्य विकीतस्य भिष्योर्षं प्रभाव द्रायमिभाष्य स्थाताधिकतर्प्रसाद्यामिष्यानीय तष्क्रियास्प्रमात् द्रायमिभाष्य स्थाताधिकतर्प्रसाद्यामिष्यानीय तष्क्रियतासुप्रगत द्रायादि स्था प्रसिद्धैव नोता ।

### श्रीदेखी नमः।

### ॥ १ ॥ बाकार्केत्यादि-

वार्षे तारिण वापक्षरके तव पादौ भला व्यवस्थाम दित सम्बः। वारात् पापकेशः कर्षश्यः दूरं गतेत्यार्था। विभवगताग्रेवदुःखार्णवाद् महाकदक्ष्या सलांसारयतीति तारिकी। किंभूता? वापक्षरका, वापक्ष व्यवसाभयादिसकस्रतीन्नविपत्ति ग्रापक्षरका, त्रायः समोधनं हे वार्थितारिक वापक्षरको, तव भवत्याः पादौ वरकौ व्यवस्थानि काथवाद्मनः मसादेन पूजयानि। वहं करपुटसुकुटाटोपभुग्नो निमान्नः सन्, करपुट करदययद्वाद्मिकः स एव सुकुट दव सुकुट-साक्षाटोपो ह्वंबेगसोन भुगं नदीभ्रतम् चन्नमान्नं ग्रिरो यस्य स तथा। काशिः? नवस्तिकुसुमस्रग्निः, नवाः स्वोऽभिनिर्द्यात् वा नुत्रस्ता एव सुसुमानि पुष्पाकि तेर्वा सग्भिर्मानाशिः।

<sup>··</sup> ६ Orig. नी नीयलब्धाः। १ Orig. अग्र।

किविशिष्टी ? वाकाकीकीकतासप्रवरस्य शिष्ट्यावयू शामिक सीस्यसम्पर्करागनिति चर्रिकतास्यक सम्यक्ति, वाकोऽभिनवी दितो
वोऽकः सूर्यं सम्यक्ति कोऽद्यावभाषसाद सामा पारकाः प्रवराणां
सराणामिन्द्र दिवानां शिरःस मस्यकेषु से चारवो 'ऽतिविचरासूरामणयः शिखाविन्यस्य सानि तेवां भी सम्य ग्रोभाषस्य हिसम्यक्ताः सम्यके मिस्रनं तेन यो रागो भौ दिखं तेन प्रनतिचिरम्
प्रत्यस्यकाः रचिता निर्मिता प्रक्षक स्थावक स्थाना प्रतिस्युटा भिक्तः विचित्रयोजना ययोस्तो । प्रनेन सत्युक्तं भवति
हे मातस्य नेव प्राप्य स्था तिरिणी च प्रतो मां स्रापन्पतितसुद्ध स्थिति कवेरिभगयः।

कथमदमापत्पतितं दत्याद

दुर्जन्ने दुःखवही विमिपतिततनुर्दुर्भगः कान्दिशीकः किं किं मूदः करोमीत्यसक्तद्पि कतारभवेयर्थेखिनः। श्रुत्वा भूयः परेभ्यः क्षतनयन इव ब्योकि चन्द्रार्ककक्षीम् बाक्रोकाशानिवदः परगतिगमनस्वां श्रये पापचन्त्रीम् ॥ २॥

॥ २ ॥ दुर्कारे व्यादि— कतनवन दव चव्रविद्योग दव हे मातका भगवती अवे

र Orig. चारवी अतिविच्छा। १ Orig. आपव्यक्तकी।

यंज्ञवाभि<sup>।</sup> किं विज्ञिष्टाम् ? पापचन्त्रीं पापानि बुरितानि प्रिंग खुटपतीति । किभूतः ? परगतिगमनः परेवां रागादि-क्रेप्रानाम् प्रधीना वा देवादिवद्गतयसासु गमनं यस योऽसम्। इत्वं गतोऽपि त्राकोकाशानिवद्भः। कचम् ? मृता श्रवः परेश्वो योचि चन्द्रार्वकार्योम्, त्रहमधेवंश्वतोश्चन कथमाबोकवामीति सना पर पासीकाय निभायनाय पात्रा प्रभिक्षावस्त्र निवडी नियतसम्रो यः स तथा। परेभ्यसङ्ख्योद्वारिभ्यः मृता भूयो वारं-वारं बनाकर्ष पानामे चन्नार्कयोरिव ससी लहस्यम्बर्म। पत्भोऽपि किं न सबी खादित्याच दुर्वते दुःववक्रौ विनि-पतितततुः, दुःचनेव चतिद्ःश्वलाद्धः चनकः दुःखेन चतिक्रष्टेन चडियतुमितक्रमितं प्रकाते इति दुर्वश्वच विनिपतिता निमग्ना ततुः प्ररीरं यका य तथा दुष्टी भगी ज्ञानं यका स दुर्भगी दुर्वेद्विभीत्यरदित इत्यर्थः किं किं कर्त्तीमचामीति को को दिशं गच्चामीति सता काव्दिशीको अवद्भुतः। पुनः कीदृशः? किं किं मुद्रः करोमीत्ययसद्पि सतारश्रवेषर्थायमः, मुद्रः स्वकार्य्यानिकः वन् किं किं करीमीति किं किमाचरामी खनेनाकारेषाय कर्षि बुक्ररपि हती विदिती य पारमा उद्योगसूख वैवर्धन नैयाखेन विष: क्रिष्ट: चढिप्र रतार्थ: चतनवनेऽपि एतदिश्रेषणं वचावश्रवं षोजनीयम् । इत्वं नतोऽपि चएं कपं नातुकम्य इति भावः ।

१ Orig. संचिवनामि ।

२ Orig. चन्नार्यज्ञाः।

कपावामणांरकाभावात् कवमनुकन्यतीत्वाप्रद्याः सर्वस्मिन् सन्तमार्गे ननु तव करुणा निर्विशेषं प्रहत्ता तन्मध्ये तद्वहेण श्रहणमुपगतं मादशस्थाप्यवश्यम् । सामर्थ्यं चादितीयं सकलजगद्घध्वान्तृतिग्मांशुं विम्बं दुःख्येवाहं तथापि प्रतपति धिगहो दुष्कृतं दुर्विद्ग्धम् ॥

#### ॥ ३॥ सर्वसिकाति--

नतु हे भगवित तव तावत् कहणा कपा निविशेषम् श्ररि
मिशोदाधीनधाधारणं यथा खात् तथा सर्वाक्षम् सल्मार्गे
श्रिक्षकोकवर्त्तानि प्रद्यत्ता सल्तारणेकिनिष्ठा । श्रतस्त्रकाध्ये सलवर्त्ताध्यल्यरे तद्वहेण तेवां सल्यानां मंग्रहेण मादृशस्त्रापि ग्रहणमवस्त्रं नियमेनोपगतमायातम् । न केवलं सकलजगदमाधारणेक कहणेव तव किन्तु सामर्थं चाहितीयं प्रक्रिरणेक श्रीक्षम् श्रान्यगामिनी । कीदृशम् ? सकलजगदघध्यान्तिग्रांशः विम्नं, सकलस्त्र
श्रिक्षस्त्र जगतस्त्रिभवस्त्र यदघं कलुषं तदेव ध्यान्तं गादं तमस्त्रिक्षस्त्र जगतस्त्रिभवस्त प्रदेशं क्ष्युषं तदेव ध्यान्तं गादं तमस्त्रिक्षस्त्र जगतस्त्रिभवस्त प्रदेशं क्ष्युषं तदेव ध्यान्तं गादं तमस्त्रिक्षस्त्र प्रदेशं क्ष्युषं तदेव ध्यान्तं गादं तमस्त्रिक्षस्त्र प्रदेशं क्षयं त्रविष्ठारणेति न तवायम् स्रपराधः

१ B. तीमांश्व ।

२ B. दुःक्रतं।

३ Orig. जोच जलानि ।

<sup>8</sup> Orig. चाहितीय।

u Orig. येबीव।

<sup>∢</sup> Orig, तीमांत्र ।

७ Orig. बाइं।

किन्तु प्रतपति धिगदो दुष्कृतं दुर्विद्यकं, ममैव पूर्व्याक्कितदुष्कृत मन्तुचितं दुर्विद्यकं दुष्परिपाकं पीड्यति धनापयतीति धिगदो कष्टमाद्यर्थे। चनेनातानो मन्द्रभाग्यमावेदितमिति भावः।

पुनरिष बोर्क्कंगर्भामातानो निन्दामावेदयशास

धिग् धिग् मां मन्दभाग्यं दिवसक्तर्दचाप्यप्रणुत्तान्धकारं
तृष्यनां कूलकंष्ठे हिमश्रक्षश्रिलाशीतके हैमवत्याः।
राजदीपप्रतोस्या विपुलमणिगुष्टागेष्टगर्भे द्रिद्रं
नाबीकृत्याप्यनायं भगवति भवतीं सर्वस्रोकैकथाचीम्॥
४॥

#### ॥॥ धिग्धिगित्यादि--

हे भगवति भवतीं सर्वकाकैकधावीं सर्वे वपर्यक्तकोकधातु-किता वे कोका जनाकोबामदितीयामेकां धावीं परिपाकिकां ला नायोक्कत्यापि ग्ररणीक्कत्यापि ऐसर्व्येण त्रात्रित्यापि त्रनाय-मग्ररणमिति कला मन्द्रभाग्यमन्पपुष्यं मां धिग्धिगिति निन्दा-भिधानम्। न केवकम् एवं दिवसकरस्य रवेः वक् दीप्तिसायाय-परिमितजगद्रश्वतमोधंसिकया वप्रश्वाकोऽनपगतोऽश्वकारो यस्य तं दिवसकरस्थेव दक् कान्तिर्यसाः सा तथा एवंश्वतथापि सवा प्रमेयकिरणया विश्वानतिस्थोत्सारिकथापि त्रविनद्वाद्वानाश्व-कारं, किञ्च हैमवत्याः सुरस्वरितः कृकका के तीरप्रानो । कीवृत्ये ?

र Orig. दुःकृतं।

२ Orig. दुःपरिपासं।

३ Orig. मगदन्धं तमोधंतिकया। 8 Orig. तमित्रीसारिकया।

विमस्य तुवारस्य या प्रकाशिका सण्डिपक्षा तदक्कीतस्य सर्वक्रेपण्डिरिण । तक निवस्तिपि स्थमं विपासासुक्षम् उपगतपिपासं स्वार्मितिस्यर्थः । अथवा है मवस्यास्य अभयायाः सकससम्बाग्रेषभयविनाग्रिकायाः कूसकक्के अनुकूस्यक्षेत्रस्थेकदेग्रे निवसमिप रागादिदोषाक्षान्तम् । कूसमनुकूससुक्षते एकदेग्रे ससुदाधो ।
गम्यते इति न्यायात् यथा सस्यभामा इति । पुनः कीहृग्रम् ?
रक्षानां दीपे जल्लानर्मणिमयस्यस्थभागे या प्रतोकी रस्या तस्या
विपुत्तमणिगृष्टित स्रष्टं वेस्म तद्वर्भे स्थितमपि दिइस् अर्थहीनम् । अथवा वृद्धादिरस्तानां यत् स्थलं व दीपो भवग्रमधोरन्नर्वित्तिस्यक्षानं तदेव गेषं तद्वर्भे तदन्नर्वित्ति स्थाने । एतञ्कानरक्षस्यस्यस्यानं तदेव गेषं तद्वर्भे तदन्नर्वित्ति स्थाने । एतञ्कानरक्षस्यस्यस्यानं तदेव गेषं तद्वर्भे तदन्नर्वित्ति स्थाने । एतञ्कानरक्षस्यस्यस्यो महाकद्यासण्याया यपि भाग्यापराधास्य तवाषं विषय
इति भावः ।

सदोषोद्वावनश्योषेन कयं मां परिभाषवे रत्यार्गश्चाप मातापि स्तन्यहेतोर्विष्वति बहुणः खेदमायाति पुषे क्रोधं धत्ते पितापि, प्रतिदिवसमसत्प्रार्थनासु प्रयुक्तः । त्वं तु वैद्योक्यवाच्छाविपुलप्रसमझाकस्पष्टश्चाप्रवस्ती सर्वेभ्योऽभ्यर्थितार्थान् विस्टजसि न च ते विक्रिया जातु काचित् ॥ ५ ॥

९ Orig. चतुकूत ।

२ Orig, समुदादा।

र Orig. नंददि ।

<sup>8</sup> A. विश्वया।

#### ॥५॥ मातापौत्यादि-

हे परमंशानिसम्बं पिशोरिप अधिकतरा लम्। कथम्?

मातापि पुत्रे तनये सन्यहेतोदुंग्धनिमित्तं बद्धधा पितहदिति

भाकन्दित सित खेदमाथाति विवादसुपैति। जनकोऽपि असलार्थ
नासु असम्बः असभाविनः या वस्तुनो वाञ्कासासु प्रयुक्तः प्रति
दिवसं प्रतिप्रेरितः अन् क्रोधं धत्ते कोपसुदंहित। लं तु भगवती

सुनः, जतिखेदवती, सर्वभाऽपरिमितजनेभ्योऽभाषिता सती वर्षान्

यथाभिकवितवस्त्रिन विस्नुजसि परित्यजसि। कथं विस्नुजसि

रत्याप्रद्धा आह्। वैंकोक्यानां वैधातुकान्तर्वित्तां सलानां वाञ्काथा

विपुत्रं महत्कतं यक्षाः सा वासी, महाकत्यदक्षस्य सत्तमवाञ्का
तरोरयवती च या सा तथा प्रधानमञ्जरीव लिमत्यर्थः। जत
कोभववदान्याया महाकद्याद्वीकतद्वायाः प्रत्यक्यमपि प्रन्ययालं

विकारभावो न च नैव जातु कदाचिद्पि। एतेन चार्त्तानां

पद्याभिधानऽपि भवती न परिविद्यते हित भावः।

किश्व पूर्वकतप्रतिशासिय भगवत्याः सारवनार या यः क्षेत्रीय विद्वज्यस्तिततमुर्दं तार्खो तस्य तस्ये-त्यात्मोपश्चं प्रतिश्चां कुद सिय सफ्सं दुःसपातासमग्ने। वर्धन्ते यावदन्ते पद्यपरिभवाः प्रास्तिनां दुःस्ववेगाः सम्यक्संबुद्याने प्रसिधिश्वतिथयां तावदेवामुकम्या ॥६॥

१ Orig. खरांती संभवनिनोधी वस्तुनीयं चास्तासु ।

र ∆. क्रेग्रोत।

**२ A. जालोपचा** ।

s A. प्रतिधियां।

<sup>4</sup> A. बहुकमा ।

#### ॥ १॥ यो य रखादि—

हे बत्यवत्त्रस्ते लवा पूर्वभात्मोपत्तं कता वा' प्रतिचा प्रवयः-पास नीया। पातानः ससा उपज्ञम् पनुरूपं यथा सादिति कियाया विशेषणम्। तां मिथ पपि दुःसपातासमग्रे दुःसनेव चित्रगाधलात् पातास्त्रमिव तत्र मग्ने निः प्रेषेण तसं गते सप्तसां बंपूर्वी कुद निष्यादय । को ताम ? यो य. दति वीचावाम । क्के ज्ञानां रागादीनाम् भोषो निवदः य एव चतिदादकलाद् विक्रिक्रताज्ञनः तेन प्रव्यक्षिता प्रदीप्ता ततुः कायो यस तसारं तारिकी निवारिकेखेव। चर्चानर-याययाचेन भगवतीसेव खल-वंबजाइ वर्डुको इति। प्राणिनामेते पुरोवर्त्तिनो दुःश्ववेगानां प्रवादाः। किष्णूताः? पर्वपरिभवाः पर्वोऽतिनिष्टुरः परिभविदार-स्कारी चेषु ते तथा। वर्डुको दृद्धिसुपयानि यावनावदेतत्-पर्यम्तमेव चनुकचा मदाकदणा। केवां सम्यक्षम्बुद्धवाने सुगत-मद्यावर्त्वानि प्रविधिनेधितित्रम् उत्पाद निविक्तिनेगद्दूरवाष उद्योगः प्रकानिक्तं तत्र धता निष्तिता बुद्धिः प्रजा यैक्षेवाम् । एतेन एतदुकं यावद्यावद् भवदः खष्ट हिस्तावद्व विश्वानां परार्थ-प्रावद्यानां महाकद्यापि वर्द्धते । चती न मासुपेषितु-मर्डचीति भावः।

देखाः सदुःसमावेदापि कदाचिदुर्दमं मामावेदिनवस्त्रसं च चावेस स्पेचते इत्यासीच पुनः पुत्कारवचाद

९ Orig. सतया ।

२ Orig. वाज।

<sup>ं</sup> e Orig. सन्दासलानि

s Orig. व्यतो ।

इत्युचैरुर्द्धवाचे। नदित नुतिपद्याजमाक्रन्दनादं नार्चत्यन्योऽप्युपेक्षां जनिन जनियतुं किम्पुनर्यादशी त्वम् ।

त्वत्तः पृथ्यन् परेषामिभमतविभवप्रार्थनां प्राप्तुकामो द्योऽस्योन भूयस्तरमरतिभुवा सन्ततान्तर्ज्वरेख ॥ ७॥

॥०॥ रत्युचै इर्ज्जवासाविति-

हे जननि चन्योऽपि चद्याकुः प्रार्थते, चिष रहानेन प्राम्नाभिकाषप्रकारेण उर्वरधिकतरम् ऊर्ज्ञवादौ नद्ति ऊर्ज्ञम् उपरि

वाह्र सुजौ यस्यं तिस्मन् उत्विप्तसुको विद्वति जने चाक्रन्दनारं

यथा भवति इति क्रियाविभेषणम् । चा उद्धेः क्रन्देन भयविद्यस्यप्रकापेन नारोऽह्युषध्वनिर्धेष नदने तसेव पुष्णाति । तृतिपद्याजं

तृतेः पदं प्रव्दः वाक्यं वा तिस्मवं । उपेषाम् प्रवच्चाम् चवदेषां

कनिर्यतुम् उत्पाद्यितुं नार्षति नोषितकारौ भवति । किं पुनः इत्या
यर्वाभिधानमतिप्रयेनेत्यर्थः । द्यादिग्कोकधालविद्यतिनिर्विष
जनातिदः सद्दः खानकपरिषाणकारणधिषणपरायणा तिववारणाय

कद्णागुणरमणीयानः करणा लमीदृग्नी माता । किछ लनः प्रक्रम्

परेषां कनो भवत्याः सकामात् परेषां लह्नकिपरायणानाम् चन्येषा
मभिमतविभवप्रार्थनां प्राप्नुकामः प्रसन् चवक्रोकयन् भ्रयस्यरम्

चिम्नता चौकिकक्षोकोक्तराः विश्वक्षेषां प्रार्थना चाञ्चारत्ता ।

वै विभवा चौकिकक्षोकोक्तराः विश्वक्षेषां प्रार्थना चाञ्चारतान् ।

१ नार्चलं खोळ्पेकां।

<sup>₹</sup> Orig. omit: i

३ Orig. यांचा ।

यदा प्राप्तः विद्वः काम रक्षा यदा । केन? वन्नतान्तर्ज्येण बन्नतं निरन्तरं चोऽन्तर्मनिव ज्वरो दः वहतापस्तेन । चरतिश्रुवा चरतेर-स्रुवाद् भवति खत्पचते बस्तेन चमक्केन चित्रदः वहेन । सक्षक्रजन-मनोऽभिकावसन्यादिका बाक्रन्दत्वपि मधि न तुबसीति धिन् दैविमित्यभिष्ठावः ।

मधार्चिकं नाम प्राक्तवयि द्वामञ्ज पार

पापी यद्यस्मि कस्मात् त्वयि मम महती वर्दते भक्तिरेषा श्रुत्या सृत्या स नामाप्यपहरसि हरात् पापमेका त्वमेव।

त्यक्तस्थापारभारा तदिस मिय कर्यं कय्यतां तथ्यकथ्ये पथ्यं म्लाने मिर्घ्यत्यंपि विपुलक्षपः किं भिषग् रीक्-धीति॥ ८॥

#### ॥ ८॥ पापीत्यादि-

पापी यश्वसि भवामि, कस्मात् किमधं लि श्रातिकंशीध-माद्यात्यां मम पापकारिणो भिक्तः महेवा पुरःपरिवर्त्तिनी सुत्यादिद्या मदती सातिरेका सती वर्द्धते दृद्धसुपैति। निद्द सप्यितसुग्रकम्बस्य लश्वरणेऽभिश्वादोऽतोऽनुमीयते नादमपुद्य-वान्। श्वपर्यं लनेव परम् एका श्वदितीया कश्चवेश्वनद्दना-तिमका पापमपद्दति स्कोटयवि द्वात् बलात्। कथा ? मृत्या

१ Orig. व्यथमिकं।

२ А. श्रुत्वां⊦

र Orig. साता।

<sup>8</sup> Orig. अपरचा'।

भनुपदमाक्यंनेन, सृत्या पुनःपुनर्मनिष भावनवापि नाकापि तारेति वंश्वाचोवणेनापि । वक्षजनानाम्, विश्वजनीवक कृष्योक्षाध्यनिक्य-मदमपि नातिमन्दपुष्ण दत्यवः । मिय त्यक्रव्यापारभारा, तद्वि मिय कर्यं त्यक्ष कृत्याते व्यापारस्य भवदः बोद्धरणक्षचण्य भारो ग्रदलं यथा वा, तथा लक्षरणधरणेऽपि मिय कस्माद्धेतोर्वि तद्वि तत् कथातां तथ्यकंथ्ये वत्यवादिनि, तष्यक्षोऽव्यवस्तवादर्यं तथा-दिभिधीयता भिति, तथ्यमितम् कथां वचनं यसाः वा । स्कानमिष प्रयंस् प्रयान्तवावेन वोतयकादः । पर्यं त्वाने मिरवन्त्यपि विश्वकापो मदाद्वा-द्रंमना भिवक् वैद्यः किं रोदधीति किं निवार्यति नैवेत्यवः । एतेनैतदुक्रं रागादिरोगवषुक्षे दृश्विकित्वितला दृश्वतक्षवः पर्यं दात्रम्वीति भावः ॥

चस्रतम्बतया भगवतीपदं कनकाराधनावकार्यः प्रकाशयन् प्राप्तमं कार्पद्याभिधानावैषद्यं च विज्ञापद्यकाद

मायामात्मर्व्यमानप्रसृतिभिर्धमेत्तुस्यकासं क्रमाच स्वैदेषिविद्यमानो मठकरभ द्रवानिकसाधारखांत्रः । युष्मत्यादाकपूषां खणमपि न समै यत्तदर्वे विश्रेषाद् एषा कार्पस्यदीनाक्षरपदरचना स्याक्रमावन्यकामा ॥८॥

१ Orig. चिभधायताम् । १ Orig. दुचिकित्सितलास्त ।

३ Orig. वसनाराधनानुवकासं।

s B. कर।

पू B. सावारवांसः।

# ॥८॥ माचेत्वादि-

युषात्पादाखपूजां तव चरणयरोजयपर्या चणमपि न सभे मना-गपि न बाधवामि । कुतः ? सेर्देविसुस्तकासं क्रमास वास्त्रमानः. सैराह्मीयेदिविरपराधैः समकासं यथा चेन गुज्यमानः। कीरुप्रो-ऽच्म ? चनेकसाधारणांगः चनेकेवां बह्ननां साधारणस्त्रचः चंगः भागः यस्य सः। तथा क इव ? मठकर्भ इव विदारोद्र इव। किं सार्पे: ? माथा पविद्या, मसकाप्रात् सरतु रति मसरकाक भावी मास्र्ये, माया तु कामनावचणा हच्चा, मानचित्रपशुव्यतिः ब च बप्तविधः। त एव प्रश्ततवः प्रकारा येवां तैः। चधमैर्वराकैः प्रश्वादृष्टिमानमावर्त्तवम् । वसदर्षे वद् वसादित्वर्यः । वहं पर-प्रेबोऽतो विज्ञेषादेषा कार्पछादीनाचरपदरचना एषा 'खाद्:बाबि-कर्णक्या । स्वपण्य वराकस्य प्रतिद्र्गतस्य भावः कार्पस्यं तसा-द्दीनम्तिकातरं पद्वम् ऋकरं वेषु तेवां पदानां प्रम्हानां रचना यचना। ममाबन्ध्यकामा स्थानदर्घविश्वेषात् पुनःपुनर्विशापया मीति वाकाग्रेषः । प्रवन्ध्योऽनिष्मातः । कामोऽभिकाषो यप सा तथा। विशेषाद्तिश्रयेन प्रस्तवती यथा स्थादिति वा योज्या। मायामास्यमानक्षेत्रादिसं निर्जित्य लत्यदारविन्दाराधनैकपरी बचा स्त्रां तिहिंधेशीत्वात्रयः।

दःखमावेश रदानी प्रभावातिप्रयदारेण भगवती सुवन् पादौ बह्मबाभवापदरकप्रक्रिम् बहुद्योकेनाद

१ Orig. महं रे

२ Orig. सदुःस्राविःकरबस्पा ।

र Orig. व्यक्तिमणः। 8 Orig. स्रोग्रारिकां।

कल्यान्तोद्भान्त'वातस्रमितजलचलक्षोलकक्षोलहेला-मंश्चोभोत्'श्चिप्तवेलातटविकटचटत्'स्फोटमोट्टाटृहासा-त ।

मज्जिङ्गिन्ननौकैः सकरणरुदिताक्रन्दनिस्पन्दमन्दैः स्वच्छन्दं देवि सद्यस्त्वदभिनुतिपरैस्तौरमुत्तौर्थ्यते ज्येः ॥
१०॥

#### ॥१०॥ कस्पान्तेत्वादि-

हे देवि लद्भिमृतिपरेक्तीर्थंते श्रश्येकीरं मद्यासमुद्रात् पार-सामाद्यते । मद्यम्त् चणादेव । खक्कन्दमपराधीनं यथा स्वात् तवाभितः सर्व्यतो नृतिरेव परा प्रधाना येषां तैः । भिद्या विदीणां नौका तरिर्येषां तैः । मज्जद्भिस्तकं प्रविग्रद्धिः । कीदृग्रेः ? सकद-णेन द्रयद्राविणा श्रितदौनेन यद् क्दितं तेन य श्राकन्दनाद स्मुक्षध्वनिक्तेन ये निम्पन्दासेष्टाग्रन्या दव मन्दा स्वता वयं मर्व्य द्रायनुत्वादा ये तैः । किन्धूतात् ? कच्यानाः प्रवयः तत्र उद्गानाः मसुत्यित दव यो वातः समीरणस्तेन भ्रमितानि श्रावनी-इतानि यानि जलानि तेषां ये चलनाः मसुद्रक्कनो कोलाः कम्यमानाः कम्योकास्तरङ्गासेषां हेलया विलासेन यः मंचोभो विक्रकता तस्नाद् उत्विप्त उद्गाद्वित वेलातटो मर्यादाभूमिन्तव

१ कल्यान्तोत्भानतः।

<sup>∍</sup> Λ. संचोभोचित्र।

६ A. घटास्कोटम्काट्टहासात्। 8 A. मञ्जत्भि।

प्र A. बदितेः कन्दिभव्यद्ममन्दैः।° ﴿ A. ते ऽस्ते ।

Orig. adds. उत्तमा धनामीभूता ।

चो विकटचटत्स्कोटो भीमनादः स एव मोहः प्रौढ़ोऽहचासो विक्रतोचैःप्रच्लेन प्रचमनमिव यस तसात्। चटदित्यनुकरणध्यनिः। जसमिधाय त्रश्चिमाच

धूमस्रान्तास्रगर्भोद्भवगमनयहोत्सङ्गल् स्पृ लिङ्ग-स्फूर्जञ्चाला करालञ्चलनञ्चविश्रदेश्म विश्रान्तश्रय्याः। त्वय्याबह्वप्रणामाञ्चलिपुरमुकुटा गद्गदोद्गीतयाच् शाः। प्रोचिद्वचृद्विलासोञ्चलञ्चदञ्जवैरावियन्ते श्रयोन॥११॥

## ॥११॥ धूमेत्यादि—

हे परपरिचाणपरायणे लिय श्राबद्धप्रणामाञ्चलिपुटमुकुटा श्रावियनो चणेन समञ्चने लरया परिचायनो दित यावत्। कैः ? प्रोश्वतीनां प्रकर्षण उद्भवन्तीनां विद्युतां यो विलामः कीड़ा तेन उज्ज्वसाः श्रावभासयका ये नेघा जलसुचः तेषां जवैर्तिवेगैः। लिय मातः यो बद्धः प्रणामाञ्चलिपुटमेव सुकुटः किरीटो यैसे। गद्गदेन श्रावकाचरेण उद्गीता श्राभिता याच्ञां भां निस्तारयेति प्रार्थना यैसे। पुनः किस्तुताः? धूमानां भानां भ्रमणं यत्तदंव श्रावि जलदासोषां गर्भः यिथः सङ्ग्हनं तसाद्द्भवः प्राद्भावो यस्य तदेव गगनं नभस्तदेव स्वष्टं तस्योसङ्गे कोड़े लिङ्गमा सर-

१ A. रङ्गा २ A. स्पूर्णकाला। **३** A. विसद्यमा

<sup>8</sup> Orig. बांचाः। ५ Orig. डबनी।

<sup>《</sup> Orig. उक्कताः। । । ○ Orig. यांचा। □ ○ Prig. प्रादुर्भावो सानं नभक्तस्य यस्य ग्रष्टस्य। । । ६ Orig. रिस्तः।

क्षनो ये स्कृतिकाः श्रीः कणासीः र्युतन्य रतसाती सहस्रहा-यन्यो या व्यासाः श्रिक्षासाभिः करासोऽतिभीषणो यो व्यसनो-उनस्रीन जवेन विश्वनाः श्रभ्यन्तरं परिश्वमन्तः वेश्वनि श्रय्यायां विश्वान्ताः सुखासीना ये ते तथा। रहत् क्रान्तस्य पूर्विनिपातः गतसामो स्त्यो यथा।

करिणं निगंदितुमाइ

दानाभःपूर्य्यमाणो भयकटकटकालम्बिले।लम्बिभाला इकारा इयमानप्रतिगजजनितद्देषवद्वे दिपस्य । दन्तान्तोत्तु इदोलातलतुलित त्तु स्वामनुस्मृत्य सृत्युं प्रत्याचष्टे प्रहृष्टः पृथुशिखर शिरःकोटिकोट्टोपविष्टः '

11 88 11

#### ॥ १२ ॥ दानाभ रत्यादि-

हे दुर्गोत्तारिणि लाम् अनुस्तृत्य सृत्युं प्रत्याषष्टे भवतीं इदि विभाग्य मरणं प्रतिचिपति । दन्तान्तो दश्रनाग्रं स एव उनुङ्गम् उत्ततं रोकानकं प्रेञ्जस्वरूपं हिन्दोकेति प्रसिद्धं तत्र तुक्तिता ११ तुक्तीकता तनुः ग्ररीरं यस्य स तथा । कीदृशः ? पृथुशिखरो १३

- A. देवनक्रे दिपस्य ८ A. कुलित । स् B. ध्रिषर।
- १० A. कोटोपविद्यः। १९ Orig. omits ः। १९ Orig. तुर्विमालीक्षताः १३ Orig. ग्रियरो ।

विपुत्राचन्नमस्तक इव प्रिरोऽर्घात् तस्यैव दिन्तनः सुक्षस्यसं तस्य कोटिर्घं मैव को हाङ्गस्थानमिव तत्र उपविष्टो निवस्रो यः स तथा। प्रस्टोऽत्यानन्दितः सन्। कस्य? दिपस्य करिणः। किस्नूतस्य? दानास्नो मदजसं तेन पूर्यमाणः समूयमानः उभयकटः भयेतर-गण्डस्थसं स एव कटका गिरेरधोश्वरिव श्रतिविस्तीर्णलात् तत्र श्रास्तिनां सोसन्दानां भ्रमराणां या मास्रा पंङ्गिसस्या इद्वारो मञ्जुग्रञ्जध्वनिस्तेन श्राह्मयमानाः समुखीकियमाणा ये प्रतिगजा विपचदिन्तनः तैर्जनित उत्पादितो देव एव वृद्धिः श्रनस्रो यस्य तस्य॥

#### चौरानभिधातुमाइ

प्रौदप्रासप्रधारप्रधतनर्शिरःश्रुखवस्तृगत्सवायां । श्रून्याटव्यां कराय श्रृण्डविखसदिसस्फोटकस्फौत १दर्णन् । दस्टून् दास्ये नियुक्ते भसकुटिकुटिखसूकटाश्चेष्ठिताश्चां श्रिन्ता खेखन्यस्त्रिक्यस्तुटिखितपदं नाम धाम श्रियान्ते ॥ १३॥

# ॥ १ ३ ॥ प्रौदेखादि—

हे सभयप्रदे ते तव नाम तारे प्रतारेत्यभिधानम् । दखून् दास्ये नियुक्के चौरान् स्रत्यत्वे नियोजयति । कीदृप्रम् ? स्त्रियां धाम निश्चित्व<sup>ध</sup>सन्पदामात्तयः । पुनः कोदृप्रम् ? चिन्ता मद्भयः

१ A. जूलच्युत्सवायां। २ B. omits one ग्रनः ६ B. स्तीट। 8 A. नियत्ते। . ५ Orig. विश्वि।

सेव लेखनी भाने खाकाष्ठी तथा पर्खिनेन भागायांचेन स्पृटम् भित्यकां खिखितं विन्यसं पदं यन तत् तथा। किं विभिष्टाम् ? स्कुटिः परभीषणो य उच्चेकंकाटसङ्कोचस्त्रया यह वर्नाते खुटिखे भङ्गरे ये भुनौ ताभ्यां कटाचेण ईचितं तिर्ध्यविक्तिन भाको-कितं ययोक्षे तथा ताहृग्रे भच्चे चचुषौ येषां तान्। कीहृभान् ? करायपहेण सृष्टिनिष्पीइनेन विक्रमनः सक्रम्पज्ञक्रजकायमाना ये भित्यक्षेत्रः खड्गायधारास्तैः स्कीतोऽतिप्रौदो देपींऽहङ्कारो येषां तान्। कस्याम् ? ग्रूत्याटयाम् ग्रूत्या निर्मना या भटनौ कान्तारं तस्याम् । किश्वतायाम् ? प्रौदो यः प्रामप्रहारोऽतिनिष्टुरबुन्ता-धातस्तेन प्रहता ये नराक्षेषां प्रिरःस् कपालेषु याः ग्रूक्षवक्षाः ग्रूक्षवष्टयः ताभिः तासां वा खस्रवो मङ्गशं हर्षे वा यस्या यच वा तस्याम्।

मिंइं कर्यायतमाइ

वजकूरप्रहारप्रखरनख'मुखोत्खातमत्तेभकुभ-खोतत्सान्द्रासधौतस्फुटविकटसटासङ्कटस्कन्धसन्धः'। बुध्यन्ना'पित्सुरारादुपरिम्हगरिपुंस्तौद्यादंष्ट्रोत्कटास्य-स्वस्यनाष्टत्य याति त्वदुचितरचितस्तोचदिग्धार्थ-

वाचः"॥ १८॥

१ A. जाखा

र A. सिधः।

**३** A. सुध्येता।

e A. छोषषृत्धार्थवाचः।

#### ॥ १४ वज्रेत्यादि-

दे वक्षजनवस्त से स्गरिपुद्धक्ष का स्त्य याति । स्गाः करिणः प्राची वा तेषां रिपुः विद्धक्ष म् भयमावद्दन् चास्त्य यापाराद् दूर्र प्रणायते । कुतः ? त्ययेव अचितम् चनुक्पं रचितं निष्पादितं यत् कोचं तेन दिश्घो विकित्रोऽयाँ यस्याः एवंविधाया वाचो वचनादर्थात् पुरुषस्ति । की दृशः ? ती द्यादंद्रयां अस्तरं भी पणम् चास्यं सुखं यस्य सः । तथा अपयुद्धे कुश्चन् रोषं कुर्व्यन्, चापित्यः चापतित् मिष्टुः । किस्तूतः ? वज्ञवत् कूरमहाराणि प्रस्तराणि ती द्यानि नव्यानां सुखानि चयभागा सो दिशास्तेषु स्रोतन्ति स्वतन्ति वान्ता सुखानि चयनि चस्ता हिरोदिशास्तेषु स्रोतन्ति स्वतन्ति वान्ता वानि चानि चसावि इधिराणि तेर्धीताः प्रचालिताः स्कृश्वितः चर्याना वाः स्टाः केश्वरास्ति। मद्धः स्कृश्वस्थ धमनेः विश्वरत्ता वस्त्र यस्य स्वावाः स्वावाः वान्ताः स्वावाः स्वाव

पाणिनं वनुमाइ

धूमावर्त्तान्धकाराञ्चातिविञ्चतपाणिस्पारपुतकारपूरव्यापारव्यात्तवज्ञस्पुरदुहरमनारज्जकीनाश्रपाश्रेः।
पापात् सम्भ्य भूयस्तव गुणगणनातत्परस्वत्परात्मा
भन्ने मत्तालिमालावलयकुवलयस्विभूषां विभूतिम्॥
१५॥

॥ १५॥ धूमेत्यादि-

हे विषद्गतजनोदीकृषपरे लत्यरात्मा भूवः पुनर्विभृति मन्पदं

धत्ते विभ्त्तीति सन्तन्धः । त्वसेव परं नेवसम् श्राह्मा यस स तथा । कीदृगः ? तव गुणानामिष्मस्विमादीनां गणना संस्था तच तत्परस्विष्ठः । कीदृग्रीम् ? मत्तासीनां इवाद्विद्दिरेषाणां १ या माला तस्या वस्तयो वेष्टनं यस्याः सुवस्वयस्त्रः नींस्रोत्पस्तमासायाः स्वेव विभूषा श्रम्भद्वारो यस्यास्ताम् । भगवतीप्रभावात् स एव सर्वरास्त्रयाचिधो जात इति भावः । पापाद् श्रधकात् सभूय श्रासाद्य । कैः ? धूमानामावर्त्तः परिमण्डसं यचान्धकारे तत्त्राक्तति-राकारो यस्र तस्य विक्रतस्य भयानकस्य प्राणनः सर्पस्य स्कारोऽति-महान् पुत्कारपूरस्कूरतिममृहस्तस्य यो व्यापारः किया तेन व्याप्तं यद्रक्तं श्रास्त्रं तत्र स्कृरस्यो स्वेसिहायमाने ग्रन्थौं ग्रहतरे ये रसने विक्रे त एव रक्तवो वरचास्तन्भया एव कीमाग्रस्य क्रतानस्य पाग्रा इव पाग्रास्तः ।

वस्त्रम्भिधातमाइ
भर्त्तृधूमेदभौतोद्घटः कटकभटाक्षष्टदुःश्चिष्टकेशयच्दाः चाटचेटोत्कटरितकटुंशन्यिपाशोपगूदः ।
सुन्तृद्श्वामोष्ठकगढस्यजित स सपिद व्यापदं तां दुरन्तां
या यायादार्य्यताराचरगश्ररगतां क्रिय्यवस्थून्झितोऽिष॥
१६॥

१ Orig. दिरेपानां।

र Orig. adds एवंविधा स्रजीव विभूषा तस्य विभूषा ग्रीभा तामिति समेक्तं वा प्रदम्। , १ A. भौतोत्भट।

<sup>8</sup> A. चच्चर। . प A. पट्टा

# ॥१६॥ भर्तृभू रत्यादि—

हे भग्नेषवन्धविध्वंसिनि, यः पुमान् यायात् गच्छेत् भार्थतारायाः चरणमेव ग्ररणं वाणं तस्य भावस्त्रभाणताम् ः स्विग्धबन्धृत्रिय्वतोऽपि सिग्धाः प्रेमाद्रींहतमनमो ये बन्धवो मित्राणि तैः
खित्रद्वातोऽपि मन्धक एव सन्। ताम् भनुभृतां व्यापदं विपत्तिः
दुरन्तां दःमहोऽन्तोऽवसानं यस्यासां सद्यस्त्तृचणदिव त्यजित प्रतिचिपति दूरौकरोतीत्यर्थः। कौहृग्धः ? भर्नुः प्रभोः श्लूभेदो स्खुटिः !
श्रुवो भङ्गरता तस्माद् भौतास्त्रस्ता उद्घटाः पृथिद्धाः कटके ये
भटाः राजधान्यां प्रेस्ववीरास्तराहृष्टाः खर्चिर्मयोद्याः दःसिष्टाः दःसिष्टाः ।
दत्यस्तीहृताः केग्रा यस्य म तथा। किश्चृतः ? चस्ननः दतस्ततः
परिश्लमनो वाचाटाः वावदूका वज्जवस्तिनो ये चेटा दासास्तेषां
यदस्कटं रितम् भवद्धं प्रसपितं तेन कटुपन्धिसीववन्धो येषु
पाग्रेषु तैहपगूदः स्वद्धः स तथा। जुद्ध्वभुचा तट् पिपासा ताभ्यां
स्वासः ग्रुष्क श्रीष्टाभ्यां यद्य कष्ठो यस्य स तथा।

#### रचोऽभिधातुमाइ

# मायानिर्माणकर्मक्रमज्ञतविज्ञतानेकनेपथ्यमिथ्या-रूपारभानुरूपप्रदरणिकरणाडम्बरोड्डामराणि'।

- १ Orig, omits:। । । Prig. निःपीद्या ।
- ३ Orig. adds नीता before it. । 8 Orig. द्वत् ।
  - ४ A. डामरो डामराणि ।

त्वत्तन्त्रोड्डार्थ्यमन्त्रसृतिहृतदुरितस्यावडन्यप्रधृष्यां प्रेतप्रातान्त्रतन्त्रीनिचयविर्वतस्त्रिक्ड रक्षांसि रक्षाम्'॥ १०॥

॥१०॥ मायेत्यादि-

हे महाप्रभावे रचांसि राचमाः श्रप्रध्यां प्रचुक्तिरनिमान्यां रचाम् श्रावहन्ति 'विद्धति । लखः ? तव तारार्षवादौनि तन्त्राणि तेषु उद्घार्या उत्तोलनौया ये मन्त्राख्यां स्नृत्या स्नर्णेन हतानि दुरितानि पापानि यस्य तस्य । कौहुप्रानि ? प्रेतानां प्रवानां प्रोत उन्तातः श्रन्तान्त्रीनिचयः श्रन्तगुणनिवहस्तेन विर्चिता निर्मिता सग् माला येसानि । मायया क्याना निर्मितानामनुपमवौरवीभ-त्यादिक्पादीनां कर्मक्रमः करणस्य परिपाटिस्तेन इतं निष्पादितं विक्रतम् श्रतिरोहम श्रनेकरङ्गविषयं नेपयां प्रसाधनं तदेव किया- क्यं तेषु श्रभीकाकारेषु य श्रारक्षो दर्पस्तस्यानुक्पाणि उचि- तानि प्रहरणानि श्रस्ताणि तेषां किरणाइमरेण प्रभावाति- प्रवेन सञ्ज्ञामराणि श्रतिभीषणानि यानि तानि तथा ।

श्रष्टमशाभयापशाराननारं संग्रामितश्रयशामर्थः वनुमाश गर्जः ज्ञौमूतमूर्त्ति-विमदमदनदीवश्रधारात्मकारे विद्युद्योतायमानप्रश्रयाकिर्यो निष्यतद्वारणवर्षे ।

रुद्धः संग्रामकाचे प्रवलंभुजवलैर्विदिषद्विदिषद्वि'-स्वद्गोत्साइपुष्टिः प्रसभमरिमहौमेकवौरः पिनष्टि'॥ १८॥

#### ॥१८॥ १गर्जदिखादि—

हे संवामोत्तारिण लह्नोत्वाहपृष्टिः सन् एकवीरः पिनष्टि।
एकोऽसहायः यो वीरः सः। लया दत्तापिता उत्वाहस्य वीर्यस्य
हृष्टिः नोषणं वृद्धियंत्र्य स तथा। प्रथमं हृद्धाद् श्राह्महृष्टि रिपौभूमि संवूर्णयति। कीर्द्धाः? हृद्धः प्रस्ति विष्तिः। कः शहिष्दद्धः
ग्रामुभः विदिषद्धः विदेषमावह द्धः। किस् तेः ? प्रयक्षानि श्रायुदिक्षानि भुजानां सकानि ग्राक्षयो येषां तेः। कः शस्यामकास्ते ।
संयाममेव प्राष्ट्या निक्ष्यति। गर्जन्तो नदन्तो ये जीमृता
सेधास्तेष्ठामिव मूर्त्त्रय् श्राकारा येषां निमदानां चिगण्डगन्तिनदिपानां तेषां या मदन्त्रया दाननिर्द्धारण्यनास् बद्धाः संख्या या
धारास्ताभः श्रम्थकारो दुरास्तेको यत्र तस्तिन्। किस् ते ? विद्युदिव
योतायमानः प्रकाग्रयन् प्रहरणानाम् श्रम्ताणां किरणो यत्र तस्तिन्
निष्यतन्त्रो वाणानां वर्षा वृद्धयो यत्र तत्र। एतेन एतद्कं संयामाकृत्रसङ्गता श्रापं लत्यसादान् निस्तरन्तीति भावः।

#### **महाव्याधिप्रातनप्रक्रिमाह**

१ A. दिवत्भि

२ B. पिनम्सि ।

<sup>।</sup> Orig. omits गर्जदिवादि ।

B Orig. adds उद्यमन वर्णम्य after उत्साहम्य ।

u Orig. मूर्नुयो ।

पापाचारानुबन्धेाक्षतगद्विगसत्पूर्तिपूयास्विसत्वद्मांसा'सक्तनाड़ी मुखकुद्दरचस्रज्ञन्तु'जग्धस्रताङ्गाः।
युष्मत्पादीपसेवागद्वरगुटिकाभ्यासभिक्तप्रसक्ता
जायन्ते जातरूपप्रतिनिधिवपुषः पुण्डरीका'यताश्चाः॥
१८॥

#### ॥ १८ ॥ पापेत्यादि --

हं वाद्वाश्यन्तरव्याधिव्याचितद्वयानां महोवधे युद्धत्यादोपसेवा तव पदकमस्वयपर्याप्तिः मैव श्रगदवरग्राटिका न विद्यते गदो रोगो यतो वरग्राटिकायाः मा तथा मर्व्यरोगपहित रमायनमित्यार्थः। तत्र योऽध्यामो नैरन्तर्याण सेवनं तत्र भक्ता श्रद्धया पवसेतस्त्राय-चेत्यात्मना प्रमक्ताः संस्त्रा ये ते तथा जायन्ते नवीनतनवः प्राद्-भैवन्ति । कौदृष्धः ? सातरूपम् श्रद्धयकाञ्चनं तत्रातिनिधि तस्तदृष्ठं वपुर्येषां ते। पुष्ठरीकम् श्रभोत्रं तददायतमित्र चतुर्येषां ते। पूर्वं कौदृष्ठाः ? पापानामाचरणम् श्राचारस्तत्र चौऽनुबन्धः श्रनुगमः नैरन्तर्योण सितः तेन सद्भताः प्रसुपिता ये गदा महास्याधयस्त्रेश्यो विगसद् निष्यतद् यत् पूतिपूयासं दुर्गन्यपत्रप्रोणिताकद्धरिक्तेन विस्ताणि श्रस्त्रगन्नीनि यानि लङ्गांमानि तेषु श्रामका निवद्धा या नाद्यः ग्रिरा नाद्योक्रणानि वातासां सुखसुहरेषु वदनविवरेषु श्रमनः स्वन्यन्तो जन्तवस्तद्द्वयाः क्रिमयस्त्रेगधानि खादितानि स्तानि स्तानि

<sup>·</sup> १ A. मानृता। २ A. मलव्यन्तु। १ A. ग्रहरीका।

निष्कुषितानि प्रक्वानि येवां ते तथा । एवं विधमहायाधियाता
प्रिप लत्यादाराधनमहौषधाद् दियकान्तयो भवन्तीत्यहुतम् ।
सर्व्यगास्त्रकाभिजाज्ञानप्रवाहमाह

विश्रान्तं श्रोव'पावे गुरुभि'रुपहृतं यस्य नाम्नायभैस्यं विद्दगोष्ठीषु यश्च' श्रृतधनविरहान्त्रूकता'मभ्युपैति । सर्व्यालङ्कारभूषाविभवसमुदितं प्राप्य वागौश्वरत्वं सोऽपि त्वद्गित्त'श्रक्त्या हरति न्यपसभे वादिसिंहास-ंनानि॥ २०॥

॥ २०॥ विश्रानंत्यादि--

हे अप्रतिहतप्रभावविभवे लङ्गिकाक्या मोऽपि स एव पुरुषो वादिनां विपन्नानामन्यतौर्यानाम् सिहासनानि हरति आष्ट्रिय यहाति। लिय एव या भिक्तरिभिष्मादस्तस्याः प्रक्रा मामर्थेन उक्तनृपसभे राजमदिम नृपाणां मभा नृपमभिनित राजादिलाद् अदक्तता। किं छला ? वागीयरलं प्राप्य वाचामैयर्थमामाद्य। कीदृग्रम् ? सर्वे एव असङ्गरा अग्रेषा कपकोपमादयस्तेषां विभवेन ग्रोभाषस्य ससुज्ञ्वसम्। पृथ्वं स्वस्तां स्वात्र ससुज्ञ्वसम्। पृथ्वं

t Orig. निःकुधितानि . " Prig. त्याङ्गतम् ।

<sup>»</sup> B. अरोहः। अ. A. ग्राचित्रवृत्तं। प्र. A. विद्युन्गोछेषुः।

 <sup>€</sup> B. यस्य । ७ A. विर्द्धात् सूकता । □ A. भुषत ।
 ६ A. लत्भिक्त ।

यसामायभेद्धं श्रोत्रपात्रे न विश्वास्त्रम् । श्रामायो गृहपारमर्थेण उपरेग्नः । स एव भिचाईलार् भेद्धम् । गृहभिद्याध्यायम् – तिभिः उपद्यतं उपढौकितम् । यस य एव मूक्ताम् श्रवष-नौयताम् श्रभुपेतो गतः, श्रभुपेतौति वा पाटः । कुतः ? श्रुतमेव धनं निधिरिव रचणीयलात् तेन विरद्दो विष्केदसस्मात् । क ? विद्वां पण्डितानां गोष्टीषु सभास् । एतद्कं भवति श्रद्धन्तम् स्विं श्रिष्

त्रत्यनाद्: खित्जनसन्य निदानप्रक्रिमा इ

भू श्रया धू लिधू मः स्फुटितकटितटी क पेटो हा टिना को धू वार्यू विष्यू प्रियं पर पुर पुर तः क पेरे तर्प शार्थी। त्वामाराध्याध्यवस्थन् वरयुवतिव इचामरसोर चार्व्यीम् उर्व्यो धक्ते मदान्ध दिपदश्रन धना मुहुतैका तपचाम् ॥ २१॥

॥ २१ ॥ अग्रय्येति—

हे प्रश्नरणजनपाणपूरामणे लाम् पाराध्य उन्नीं धत्ते। प्रध-वस्त्रन् उद्योगमावष्टन्। की हृशीम् ? वरयुवितिभः उत्तमनायि-काभिः वष्टद् विश्वत् पामरं तेन स्रोरा देवद्वसितवदना पान्नी

१ Orig. adds कर्यात् कांग्रेन संख्यितम्। १ Orig. मूर्याः ३ ते. भूसच्याः ३ कर्पटोत्धाटिताङ्गोः। ५ यूकार्थेव प्रियसन् ५ ते, B. भ्रवस्थः। १ ते. दसनः।

मनोज्ञा या ताम्। पुनः किथूताम्? दिपानां मज्ञकुञ्चराणां द्यानेषेनां दृदां यनुभिरकम्यवात् सान्द्रावपाताम्। अहृतम् सद्यानेषाता प्राप्ता प्रा

परस्तानधिकताह-

सेवाकमान्तिशिष्पप्रणयविनिमयोपायपर्यायखिन्नाः
प्राग्जन्मोपात्त पुण्योपिचतशुभफ्षं वित्तमप्राप्नुवन्तः ।
दैवातिकामणीं त्वां कपण्यंजनजनन्यर्थमभ्यर्थे भयो
भूमेर्निर्वान्तचामौकरनिकरनिधौन्निर्धनाः प्राप्नुवन्ति ॥
२२॥

९ Orig. omits । २ Orig. त्। ९ Orig. चृटिखा

# ॥ २ १ ॥ भेवाकर्मीत-

हे हपणजनजनि लामर्थमध्यं धननिमित्तं लामाराध्य निर्द्धनाः सम्यद्दिकसाः भ्रयः पुनः प्राप्नुवन्ति । कान्? भ्रसेः पृषिद्याः मकाग्राद् निर्वान्ता अहीर्णाञ्चामौकराणां स्वर्णानां निकराः समूक्षा यैर्निधिभिस्तान् श्रामादयन्ति । कीदृग्गीम् ? दैवं नियतवेदनीयं कर्षा ग्रमम् श्रग्रमं च तद्यतिकामित अवह्यति या ताम् । पूर्वे कीदृगः ? वित्तं धनम् श्रप्राप्नुवन्तोऽस्त्रभमानाः । किश्नूतम् ? प्राग् त्रसिन् अपात्तम् अपार्कितं यत् पुष्यं सुग्रसं तस्य प्रात्मस्ति। यत्त व्या । किविग्रिष्टाः ? सेवा प्रेक्षीभ्रय पराराधनं, कर्यानः क्रिक्कर्यं, ग्रिन्यं वित्तादिविद्याः, प्रणयी याज्ञा, विनिमयः परिवर्त्तनं क्रियविक्रयस्त्रस्त्रस्ति। अपाय अपागितः परानुगमः, श्रमीषां पर्यायाः प्रकारास्तैः सिस्ता श्रायासिता ये ते तथा । भाग्यद्दीना श्रपि परमसम्बदं भजन्ते तव पदसरिमजसेवया रियाग्रयः ।

त्रगतिकानामपि ऐत्रर्थ्यप्रदानप्रभावम्भिधन्ते

र्हात्तच्छेदे विलक्षः स्रतिनवसनयाः भार्य्यया भर्त्यमानोः दूरादात्मभरित्वात् स्वजनसुतसुहृदस्युभिर्वर्ज्ञमानः ।

१ Orig. प्राजन्मनि । २ Orig. परिवर्त्तनः । ३ Orig. जन्त्रयः । 8 A. निवसनयाः । ५ A, B. अत्यमानरे । ६ A. omits त् ।

# त्वयावेद्य स्वदुःखं तुरंगखुरमुखोत्खातसीमां यहाणा-मौष्टे स्वान्तःपुरस्वीवलयरुणरुणाजातनिद्राप्रबोधः॥

२३॥

## ॥ २३॥ वृत्ति च्छेद इति—

हे दीनानुकिष्णिन व्यय त्रावेश खदःखं ग्रहाणामी है। लिय परदःखासहिष्णो खीयं यहुःखम् त्रस्यं तद् त्रावेश विद्यायां ग्रहाणां महाप्रामादेषु ई हे रमते परमेश्वरो भवतीत्वर्थः। षष्ठी-सप्तम्योरथं प्रत्यभेदात् वद्या निर्हे त्रः। कौदृष्णानामः ? तुरगाणाम् प्रश्वानां खुरमुखानि नखाग्रभागास्त्रकृत्वाताः चुनाः मौमानो मय्यांदाश्वमयो येषु तेषाम्। कौदृष्णः सन् ? ख्वस्य त्रात्मनोऽन्नः पुरेषु कोष्ठकवेश्वसस् यः स्त्रीवलयाः अस्त्रियो योषितम्नामां ये वलयाः पर्देषु कोष्ठकवेश्वसस् यः स्त्रीवलयाः अस्त्रियो योषितम्नामां ये वलयाः कद्यणस्त्रेषां कणक्षणस्त्रेण जात जत्यन्नो निद्रायाः खापात् प्रवोधो ज्ञानं यस्य म तथा। क्ष्यकृषित प्रव्यानुकरणम्। प्रागामीत् कौदृष्णः ? दिस्तर्वन्तम् त्राजीविका तस्याश्वदः खण्डनं तस्मिन् यति विक्रचः विगतं सच्चणमित कच्चं गम्यस्थानं यस्य मः त्रप्रति-पत्तिमान् प्रवेशवद्ययुक्त दत्यर्थः। किस्नूतः / चतम् त्रत्यन्तस्पृतिनं विश्वसनम् त्रावरणवन्तं यस्यास्तया भार्यया पत्र्या भार्व्यमानः विगत्रक्षमानः विगत्रक्षमानः। किं विधिष्टः ? दूरादेव उदीच्य वर्ष्यमानो निषिध-

९ Orig. विज्ञष्य ।

<sup>🤏</sup> Orig. खर्षप्रवर्भदात् ।

र Orig. तुरुशाना ।

<sup>8</sup> Orig. omits यो।

y Orig. वलस्यू।

<sup>€</sup> Orig. अत्यमानः।

मानः। सुतः ? त्रात्मानमेव केवलं विभन्तीत्यात्मभरिस्तस्य भाव-स्तन्तं तस्मात्। स्वजनाः पूर्वीपक्रतसेवकाः सुताः पुत्राः सुद्दरो विश्वासिनः त्रिया बन्धवो मित्राणि तैः। एवं दुर्गतिरपि मह-देयर्थमुपार्क्यति ल्वरणमणिकिरणाद्वितसरोदद्विन्तयेति।

्तच चकवर्त्तालमपि नातिद्रक्षेभं लङ्ककेषु इति दर्भयनाड

चक्रं दिक्चक्रचुम्बि स्फुग्दुरुकिरणा सञ्चणार हिता स्त्री यद्दन्तो दन्तिमुखः शिबिगलरुचिरश्यामरे ामा

वराश्वः।

भास्तद्<sup>र</sup> भास्तन्मयूखो मणिरमसगुणः कोषस्टत् पूर्ण-कोषः

सेनानौर्वीरसैन्यो भवति भगवति' त्वत्यसादांश्रखेशात्
॥ २४॥

#### ॥ २४॥ चकेत्यादि —

हे भगवित तत यः प्रमादो वसं तस्य श्रंत्रलेगोऽत्यन्यीयान् भागसस्माद् भवित एतसर्व्यमिशेच्यते । चर्कं दिशां चकं समूह-सामुम्बित्सास्पृष्टुं शीकं यस्य तत् । स्पुरन्तो जाञ्चस्यमाना उरवो महान्तः किरणा दीप्रयो यस्याः मा तथा । स्त्रीरत्नस्वर्णे यिक्नेः प्रस-दुता भवित। या मा । दन्तिमुख्यो दन्तिनां नागानाम् प्रयणीः ।

१ Orig. दुर्गते (पि। २ A. चंति। १ A. घट्।

<sup>8</sup> A. omits: । ५ A. गलकविक्शमरीमा ।

<sup>≰</sup> A. भासत्। • B. भगवतीः

वद् दक्ता विषाणा विद्यन्ते यस्य सः। वरायः उत्तमत्रकःः। प्रिसिनां मयूराणां ये गसद्यकाः कण्डचन्द्रकास्तदत् स्थामानि रोमाणि यस्य सः स्कुरिन्द्रनौस्निभ इत्यर्थः। प्रिस्तिगसद्विरेति पाठे प्रिस्तिन्द्रविद्यनौस्निभ इत्यर्थः। प्रिस्तिगसद्विरेति पाठे प्रिस्तिनस्वर्वे द्विप्यमानाः भास्तनो द्विप्यमानाः भास्तनो रवेरिव स्थामानीति वा। मणिः भास्तनो देवीप्यमानाः भास्तनो रवेरिव स्थामानाः भास्तनो यस्य सः। कोषस्वत् भाण्डागाराध्यः पूर्णकोषोऽत्रया निधयो यस्य सः। कोषस्वत् भाण्डागाराध्यः पूर्णकोषोऽत्रया निधयो यस्य सः। सेनानीः सेनायाः समूद्दः केन्यं वीराणां सैन्यं यस्य सः। एतद्कं स्थात् अपरिमितजन्मोपिनतोत्तमस्वरितत्रप्रतमाध्यमपि सत्दिगिधिपत्यं लदाराधनान्तरांग्रेन स्वप्रवायते नृणामितिः भावः।

#### **प्रष्टमहासिद्धिदानसामर्थमाह**

खळन्दं चन्दनाभः'सुरभिमणिशिखादत्तसङ्केतकान्तः । कान्ताकौड़ानुरागादभिनवरितातिष्यतथ्योपचारः। विद्याख्यसिद्धिर्मखयमधुवनं याति विद्याधिरेन्द्रः । । खड्गांगु'स्यामपीनोस्नतभुजपरिघ'मोस्नतत्पारिचार्थः'॥

#### ॥१५॥ खच्चन्दमिति-

हे सुगतमातः लिंदेशा तव विद्या धारकीमन्त्रादिकाया सुआ

र A. सच्च्यवनांभः। \* २ A. संग्राहा

र A. puts: after मरिष। s A. omits: after पारिषाका।

विद्विर्धन व पुनान् विद्याधराणाम् इन्द्रः चिपतिः सन् याति । मसयस चन्दनाह र्भधी वसनाममये यह वनं की देशानं तती वजित बपानीकरोतीतार्थः। साच्चन्यम् प्रप्रतिहतप्रभावं वया स्थात्। की दूश: ? खद्वांग्रामि: क्रपाणमरोचिमि: म्याम: स्क्रदीषद्भिनीस: पीनो<sup>र</sup> मांसब उत्पतः प्रकानो यो भुजः स एव परिघः परिघ इव वा बाग्रदण्डंसाच प्रोत्तवत् प्रस्कूर्जत् पारिदार्थं यस सः। किथ्रतः? चन्द्रनाभोभिः सुर्भिः सुगन्धिर्या मणेर्माण्डियस् प्रिका तप दत्तः यद्वेतः कानाभिर्वस्य यः । तप गन्तस्यं वयेतादि वचनम् भनुतीय चयुर्व करादियं श्रया तद्यविषीधः संशानं स सद्देत इत्युचते। प्रभिनवं नवीनम् प्रपूर्वं रचितम् उत्पादितं यद् पातिष्यम् पातिषेयं प्रतिषेर्षंतात् तेन तथेन प्रकपटेन उप-परवस्पवारः परिचर्या यस स तथा। अथवा अभिनवर्चितम् भातिकाक भतिविश्वकारक तथः यथार्थ छपचारो यस स रित। ह्यत:? कामाख सामिन चा सममातो या क्रीड़ा केविसास कतु-रातः प्रभिवतो यसस्मात् । कामानां कामाभि धः कौडायामनु-रागक्तकादिति याक्मम्। दिव्यवन्यसेर्पि नातिदूरता लक्षरण-पञ्चमपरामध्यरीकतोत्तमाङ्गामामिति भावः।

धनविदारसभिधाय सर्वजनसौभारः प्रकाशयकार

१ Orig. पौतो।

र Orig. omits त्।

२ Orig. परिशार्थे।

<sup>•</sup> Orig. माबिक्स।

पू Orig. omits म्।

<sup>∢</sup> Orig. adds af :

हाराक्रान्तस्तनान्ताः श्रवणकृवलयस्पर्धमानायतास्यो मन्दारादारवेणौतरुणपरिमलामोदमाधद्'हिरेफाः। काष्ट्रीनादानुबन्धाइत'तरचरणोदारमञ्जीरतूर्या-स्वन्नाथान् प्रार्थयन्ते सारमदमुदिताः सादरा देव-कन्याः'॥ २६॥

## ॥२६॥ शारेत्यादि-

हे अनवद्याप्ति लकायान् प्रार्थयने लगेव नाया सामिनी
येवां तान्, सादराः ससम्भ्रमाः सयः यथ्ययंग्ने, देवाप्तृ नाभिरपेत्य
अथ्ययंन्ने उत्पत्य परिभुज्यने रत्ययं: । काः ? देवकन्याः सार्गक्रुनाः, सारमदेन मन्त्रयद्पेण सुदिता अतिहर्षेण उज्ज्ञुस्कीहता
यासाः । हारेण आकान्तः हंक्क्षः सनयोरनः चन्तराकं यासां
ताः । अवणयोर्थत् स्ववस्यम् रन्दीवरं तत्स्यद्वंमाने अभिमानजन्यमाने आयते विग्रासे अविणो चचुवी यासां ताः । क्रिकृताः ?
मन्दारेण पारिजातेन खदारा महती वेणौ आयतकेग्रविन्याससम्याः
तहणः अतिपृष्टः परिमकोऽतिसुर्शभगन्यसम्य आमोदेन चाप्राकेन
माद्यन्तो इयन्तो दिरेणा सङ्गा यासां ताः । पुनः किस्तृताः ?
काञ्चीनादस्य रसनाध्यतेः अनुवन्धः अनुगमो यस्तेन खद्वत्तररौ
अधीरौ चरणयोददारौ विपुक्षौ मञ्जीरौ नूप्रौ तावेव द्वर्यौ

१ A. मोद्यमाद्य।

२ A. बडाइत।

R A. omits: 1

в Orig. चाम्बर्धते।

५ Orig. परिमण्ते ।

∢ Orig. चामदेन।

सुरजी यायां ताः उद्धततर्योरत्यन्तचपस्रयोश्वरणयोरिति वा याख्या । लत्यदाधिष्ठितानां यकस्रमेव श्वत्रयः वस्यमिति भावः । वनविद्यारं पुनराष

रत्नस्वन्तवायीकनककमिलनीवस्रकिस्त्रस्कमाला-'मुन्मस्रत्यारिजातद्रुममध्यवधूत्रूतधूलीवितानाम्'। वीणावेणुप्रवीणामरपुररमणीदत्तमाधुर्य्यतूर्य्यां' क्तत्वा युष्मत्मपर्यामनुभवति चिरं नन्दनीचानयाचाम् ॥ २०॥

# ॥२०॥ रब्नेति—

हे निर्मालौक्ततसामायमाते युम्रस्पर्ध्यां क्रांता तव पदस्य पूजां विधाय मनुभवित चिरम् मनस्पर्कां नन्दनाभिधानस्य उद्यानस्य सामाम् उत्यानम् उप्यानस्य सामाम् उत्यानम् उप्यानस्य सामाम् उत्यानम् उप्यानस्य सामाम् उत्यानम् उपयोग्ने वासां तासु वापीषु की द्रापुक्करिणीषु साः कनककमिलन्यः काञ्चननित्यसायां वज्राणां हीराणां से किन्नस्ताः केमरासेवां मासा यच ताम्। उत्याज्यना देविक-सम्मो मञ्चरिता से पारिजातद्रुमा मन्दारतरवस्तेषु मधुपवधूभिः सङ्गाङ्गनाभिः धूताः समुत्तोसिता जर्ज्वं नीता या धूक्यः परागासा एव वितानानि चन्द्रातपा सस्यां ताम्। मधुरमधूद्वतिपाठे सम्मानतारजातद्रुमाणां मधुरेण मनोहरेण मधुना वमनेन

१ A. मुन्मत्त्रत्। २ .A. मधुरमधूक्कृतधूत्रीवितानाम्।

३ B. तूर्यो । Orig. omits: । 4 Orig. omits:

उद्भूतधूकीवितानां मधुरं मन्दं कानां वा स्वेति वा याखा।
मधुरमन्दमन्दाकिनीकी दार्थात् पति दिव मधुमिर्मकरन्दिन सुभिइद्भृतधूकीवितानामिति नीरमा थाखा। किष्णूताम् ? वीषावेणुषु वक्षकीव ग्रेषु प्रवीषाः प्रमरपुररमधः स्रमगरपुन्दर्याः
साभिर्दनाः प्रकृता माधुर्येष मनोज्ञतया द्व्यां सुरजा थखां
ताम्। दत्तमिति दोऽवखण्डने इति धातोः प्रयोगः । सन्प्रकृताः
सरपुक्षवा भवन्तीति भावः।

.जबकी दाविहारमा ह

कर्पृरैकालवङ्गत्वगगुरुनरद्'श्चोदगन्धादकायां कान्ताकन्दर्पद्पेत्किटकुचकुइरावर्त्तविश्चान्तवौद्याम् । मन्दाकिन्याममन्दच्छटं सिललं सरित्क्रौड्या सुन्दरीभः क्रौड्न्ति त्वज्ञतान्तः करणपरिणतोत्तप्तपृष्यप्रभावाः ॥ • २८॥

॥ २ म ॥ कर्प्रेत्यादि—

हे भडेततत्वावबोधदायिनि लय्येव गतं यदनाः करणम् भन्त-

१ Orig. सहवीबाबाः,

र दोऽवखखने इति धातोर्दन इति परं कचमिष भिवतुं नार्हति यतः
"दोबोमाख्यां छिख्यनौ"-इत्सनेन दितस्य भवति। धातस्याध्य
दोऽवखखने धातोः प्रयोग इति प्रामादिकः पाठः। वक्ततस्य दान
स्वा-इति धातो 'दंदोऽधः'-इत्यनेन ददादेश्चात् दत्त इति परं
जातम् इति निक्कषः। • ३ Å. नवद।

в A. मन्दान्स्ट। । प A. ग्रतिकः। ﴿ A. त्ववृत्रतान्तः।

रात्मा मानवेन्त्रियं वा तस्मात् परिणताः सिरीभृताः खलाताः प्रदीप्ताः पुष्पानां प्रभावाः प्रक्रयो येषां ते कौड़िना रमने। प्रमन्दा प्रधीरा हटा जलपातध्वनिर्येषु सिललेषु ते यां सरित्-कीड़ा जलकेलिक्त्या। प्रथवामन्द्रक्टा सिल्लानां सरतीति सरित् प्रसार इतस्ततो गमनं यथां तथा। प्रथवा सरित्नोडेत्येता-वान् संज्ञाग्रन्दो जलकीडेत्यसिष्वर्थं वाच्यः। काभिः? सुरसन्द-रीभिः दिव्याङ्गनाभिः। कस्याम्? मन्दाकिन्याम् सुरदीर्घिका-वाम्। कर्पूर एकालवङ्गस्वक् प्रगुदर्गेखदो मांसी। प्रमीवां बोदगन्त्रास्त्रूणवासास्त्रिक्षाः पि तदासितानि वा सदकानि यप्त तस्त्राम्। किभूतावाम्? कान्तानां रमणीनां कन्द्रपंदर्पेण मदन-मदेन सत्त्राः प्रयक्ता ये सुनः पयोधरास्त्रेषां सुद्ररेषु प्रावर्त्तने प्रभाषां क्षत्रेग विश्वाना सुद्रने विश्वम्वता वीषयसरङ्गा यप्त तस्त्राम्। क्रियादाझपूतानां न किश्विद्यतिद्र्कभिनिति भावः।

परमैप्तर्थमि वदवक्षोकनमात्रया साधिमत्युपदर्भयन् त्राष्ट्र गौर्व्याण्यामणोभिविनयभरनमन्त्री'लिभिवेन्दिताद्यः स्वर्गोत्सक्रेऽधिरूदः सुरक्षरिणि रुण्"द्रूषणोद्वा"सिताक्रे। श्रच्या'दोदीमदोलाविरलवलयितोहाम'रोमाच्यमूत्तिः पूतस्वदृद्दष्टि पातरवित सुरमहीं हौरभिन्नप्रकोष्टः ॥

१८॥

१ Orig. adds ग्राजलनाभी। । १ Orig. श्वावक्तेन।

इ. A. खमन्ती। इ. A. बंबत्। ध A. भूववीत्।

<sup>﴿</sup> A. सस्ताः • A. वनवतीदामः। · △ A. सत्वृंधः।

#### ॥ १८॥ गीर्वाकेतादि-

हे चपरिमितो समपद्वरदे लहृष्टिपातैः पूतः तव हृष्टेः पाता सविशेकतः सरावां देवानां महीं वस्थराम् स्वति परिपाकविति। को हृष्यः? होरेः वस्त्रमां भिन्नः प्रस्ति परिपाकविति। को हृष्यः? होरेः वस्त्रमां भिन्नः प्रस्तुटीक्तः प्रकोष्टः काको विस्कृत्याराणं वस्त्र वः। किसूतः? विन्दिता गिरिषं कृता साम्रा प्रापनं वस्त्र वंः। कैः? गीवांकानां सामणीभः सरावां प्रधानेः विनवभरेण भिन्नभारेण नवन्त्रो नवोभवन्त्रो मौलयः किरीटा वेषां तेः। कृः सर्गं पद्यान् स्वयं स्वयं स्वयं पर्वाचितः। स्वः सर्गं पद्यान् स्वयं स्वयं पर्वाचित्रम् प्रमुं वस्त्र तियाच स्वतः। स्वः स्वयं पर्वाचित्रम् स्वयं वस्त्र रणर्वाचमानाक्ष-स्वरं प्रवाचित्रम् स्वयं वस्त्र तियाच स्वाच्यः रच्यं प्रस्ति प्रयाचनां पाणकता तावेव वा दामरोका तथा स्विर्वः वस्त्र वस्त्रवितं परिवेष्टित्माकिष्टित्रमालिष्टित्रमात्रव्यः यत् तेनो-हामरोमाः प्रस्ति अत्रतोत् पुत्रतन्त्रद्दा मूर्त्ती यस्य यः। देवाधि-पर्यामि लह्वकोकनमायक्यं किमन्यत्यद्भिति भावः।

स्रोकिकसम्बद्धानप्रक्रिमिधाय रदानी श्रोकोत्तरानुत्तरस्थ-दायिनं मूर्तिभेदं स्रोक्तचतुष्ट्वेन यद्वाययवाष

चूड़ारत्नावतंसा'सनगतसुगतच्योमसङ्गीवितानं प्राचदासार्वकोटीपटुतरिकरसापूर्यमास' विसोकम्।

१ Orig. repeats लड्डिया। १ A, B. बुर्बेशा। १ A. पूर्वमान।

प्रौढाखौढेकपादक्रमभर्विनमद्ब्रह्मस्ट्रेन्द्रविष्णु त्वद्रूपं भाष्यमानं भवति भवभयोक्तित्तये जन्मभाजाम् || Bo ||

॥३०॥ चूड़ारत्नेति-

हे मायाजाकाभिषमोधिकाभिनि लद्भूपं भाष्यमानं तव मूर्त्ति-विं<sup>र</sup>चिन्यमाना जिन्मां स्रोकानां भवभयानि संसारसन्त्रासास्त्रेषाम जिष्कत्तवे समुक्तमाय भवति सम्बद्धते । किसूतम् ? चूड़ारत्नानां प्रियास्थितमाथिकानाम् चवतंसाः ग्रेखरास्त एव चासनानि तेषु गता त्रवस्थिता ये सुगता त्रचीभ्यादयक्षेषां व्योचि नभक्त से या कक्षी: शोभा मैव वितानं यच तत्। म्रथवा त एव व्योक भाकात्रस्य सहस्यः श्रिय दव वितानानि यस तदिति। प्रोचना उद्गच्छनो ये बाकार्का उदयगिरि प्रिरः खिता दिनमण्यसीषां कोन्यो<sup>९</sup> सचप्रतानि तेषां पटुनराः त्रह्युच्य<sup>ध</sup>तराः किरणासेजां सि नैरापूर्यमाणं चा समन्ताद् याप्यमानं चिक्रोकं सुवनषयं धेन तत् । प्रौढः साटोपो य त्राक्षीढेन वासमङ्कोचनेनैक-पादकमः पद्विन्य। सः पद्यक्तिर्वा तस्य भ्रेष श्राक्रमणेन निष्यी-प्नेन विनममा प्रानसीभवनारे ब्रह्मस्ट्रेन्द्रविष्णवी यत्र तत्। भनेन निर्माणकायः कचित इति भावः।

# पुनर्मू त्रिप्रकारमा इ

१ Orig. omits । २ Orig. सन्भूषनाय।

र Orig. कोच्हीं। 8 Orig. omits च in चत्रवा।

पश्चन्येके सकोपं प्रहरणिकरणोक्रुणं दोर्दण्डखण्ड ।-व्यात्रव्योमान्तराचं वचयपाणिपणादारणाहार्य्यचर्यम्। दिष्टव्यृत्<sup>ध्</sup>चासिद्दासोडुमर्डमरुको<sup>ध</sup>ड्डामरास्फालवेला <sup>(</sup>वेताबात्तालप्रमदमदमहाकेलिकोलाइंबाे यम्॥ # 8 #

## ॥ ३१॥ पश्चमदेकेति—

पथ्यन्ति एके योगिनः तद्र्पं व्यवस्रोक्तयन्तीति पूर्वेण सम्बन्धः। कौ दृग्रम् ? सकोपं सकोधम् । प्रहरणिकरणै: प्रायुधमयुखै: उद्रुणीः प्रभाखराः सन्त ऊर्द्धम् उल्लासिता ये दोर्दण्डखण्डा बाइदण्ड-कटका मुर्चाप्तं इस्तं चोक्नो (क्तरासम् प्रभ्यक्तरं येन तत्। वक्रयो-भूता ये फणिनस्वकाद्या नागाधिवतयसेवां फणा साभिः दाइणा त्रितिरौद्रा त्रहायां श्रीखरा चर्या चरितं यस तत्। दिष्टानां चतुर्मारादिरिपूर्णा यृत्वाधिनोऽतिभयद्वरा वे दासा विकटो सप्रहमनानि तैः उडुमरा ऋणुत्कटा ये उमहकाः छपीटा-स्तेषाम् उड्डामरोऽनाकुको य त्रास्काको क्ष्तमाटो यसस्य या वेसा समयक्तव ये वेतालाः प्रेतिविशेषास्तेषाम् उत्ताला ऋष्य्य-तरा ये तालाः करयोरास्कोटानेः प्रमदेन म्रतिइर्वेण यो

१ A. प्रश्नंते के ग्रकोपं।

२ A. किरयोत्गर्या।

इ. A. बत्हा 8 A. omits त्। ५ A. दासी दमर दमदकी।

<sup>∢</sup> A. omits वेता ।

o A. omits को।

<sup>&</sup>lt; Orig. पटा ।

८ Orig. दिवासा

मदो दर्पसोनः या महाकेसयोऽत्युद्घटितसासासीयां कोसाइसेन स्रतिकसकोन उपम् स्रतिभीयणं यत् तत्। तत एवंविधं रूपं विभाविनो योगिनोऽसिरेणेन भिधकौति भावः।

पुनरपि मूर्त्तिभेदमाइ

केचित् त्वेकैकरोमोक्तमगतगगनामोगभूभूतलख-स्वर्थ'ब्रह्मेन्द्ररुद्रप्रस्वतिनरमरुत्सिक्ष' गन्धर्वनागम् । दिक्चकाकामि'धामस्थितसुगतश्रतानन्तिनर्माणचिषं चिषं चैलोक्यवन्द्यं स्थिरचर'रचिताश्रेषभावस्वभावम् ॥ ३२॥

#### ॥ १ १॥ केचिदिति-

के चिद्वावुकास्तद्रूपं ध्यायन्ति । कियुतम् ? चैकोक्यानां काम-रूपा स्वाधाद्यनां वन्त्रं नमस्यम् । स्थिराः प्रथिव्यादयो भाजन-रूपा स्वोकाश्चरा देवादयः मलस्वोकास्य एतत्प्रस्तीनां रिचतो निष्यादितोऽग्रेष। स्वाम् श्रपर्यन्तानां भावः स्वभावो येन तत् । एतेन उत्पादस्थितिप्रस्वयकारिको लं मंद्यत्ति भावः । श्रथवा स्थिर-परस्वता श्रोषा ये भावास्त एव स्वभावः सर्व्यग्र्यता प्रभास्तरं सद्भूपं परमार्थत दति वा स्वास्था । एतेन धर्मकायोऽभिहितः । चित्रम् श्रनुपमं प्रयम् जनश्चावकास्येशं महावोधिसत्त्वानासेव परं गम्यमनेन सक्षोगकायः प्रतिपादितः । विशेषणद्येन निर्माण-

१ खद्धः would harmonise with the Tibetan version.

र B. विद्या र A. जाता । # Orig. तर्। ५ Orig. एथका

कायमार । एकैका निष्णं प्रतितन्तरहाणाम् उद्गमे जन्मायाने गतेषु भविष्णतेषु गगनिमव भाभोगः परिणाही विस्तारी यसाद-द्वायां स्थानम् भवकाप्रो येषु भ्रतलेषु तनस्थाः स्वस्या निष्पद्वता ब्रह्मेन्द्रेपेन्द्रस्ट्रमभ्रतय एवमाद्या नरमहत्मिद्धगृन्धर्यनागा यस्य तत्। प्रतिरोमकूपं चातुर्वीपकं निर्धातमिति भावः। दिक्षका-क्रामिषु द्यदियादिकोकधातुमसुद्यापिषु धामसु तेजःसु स्थित-स्थानामं निष्पानेकतथ।गतमहस्ताणामनन्तं मंख्यातिकान्तं यसि-स्थाणं सन्ताधिमुक्तिभेदन भनेकं रूपं तेन चित्रं मनीरमं सत्त्वत्तत्।

मतभेदेन पुनर्नियाणिकायप्रकारमाइ

लाक्षातिनदूररागारुणतरिकरणादित्यलौहित्य'मेके
स्रोमत्सान्द्रेन्द्र'नौलापलदिलत'दलक्षोदनौलं तथान्ये।
स्रौराध्यिष्युव्यदुग्धाधिकत'रधवलं काञ्चनांभं च केचित्
त्वद्रूपं विश्वरूपं स्फटिकवदुपधायुक्तिभेदादिभिन्नम्॥
स्रु

## ॥ ३३॥ साचेति—

एके पुनर्थोगिनः लद्भूषम् भाकस्यन्ति । सास्यस्यूरयोथीं रागसद्ददणतरिकरणोऽत्यन्तरकदियं भादित्यसदित् सौ कित्यं यस्य तत् । किथूतम् ? श्रीमत् श्रीमौकिकसोकोत्तरा सन्यत् सा विद्यते यस्मिन् यस्य वा तत् । साङ्गो निविडो नौसोत्यसस्य रङ्ग-

१  $\pmb{\Lambda}$ . जोडित  $\pmb{\phi}$   $\pmb{B}$ . जान्नन्त । १  $\pmb{\Lambda}$ . दबद्जित ।  $\pmb{\Lambda}$ . विक:

नी समणेर्द सितः प्रथक् प्रथक् हतो यो दस्तः खण्डक्तस्य चोदः तदनी सं यत् तत्। स्पुर दिन्द्र नी सन् रूपंप्रभित्तर्यर्थः । चौराभेः चुभम्
भावन्तिनतया फेनिसं यत् र दुग्धं ततोऽपि ऋधिकतरं सातिरेकतमं
धवसम् ऋतिग्रश्चं तदेवंविधम् ऋपरे साधका जानन्ति । काश्चनाभं च उत्तरवामी करप्रभम् । केचिद् भावकाः । ऋतो सातसावकं रूपं विश्वम् एकं रूपम् श्वाकारो यच तत् । किंवत् ?
स्फिटिकवद् तिविमसः कोपसः दव एकमपि भिक्षम् श्वनन्तप्रकारम् ।
स्कृतः ? उपधाभिक्तभेदात् उपधा नौ सरकाद्युपाधिविग्रेषस्याः
भिक्तभंत्रनं युक्तिर्वा योजनं तस्या भेदो नानालं तस्यात् । परमार्थतः लमदयरूपापि श्वपरिमेयजनमनोविकस्पप्रभावाद् श्वपरिसिताकारा प्रतिभाससे हित् भावः ।

भवनमानमसुखसम्बद्दानसामर्थादृष्टाम्तसुदीर्थः इदानीं स्नमी-द्वत्यमास्रये च परिचरनाच

साव्ये ज्ञ' ज्ञानदीपप्रकटितसकल ' ज्ञेय तस्वे 'कसास्ती सास्त्राहे त्ति' त्वदीयां गुणगणगणनां सञ्चेवित् तत्सुतो वा। यत्तु व्यादाय वक्तं विस्तु जरिटतं माह्यो रारटोति व्याप'त्सा तौत्रदुः ख ज्वरजनितक जश्चेततो हास्य' हेतुः॥

१ Orig. केनिकथं। २ Orig. प्रतिभासते। ३ B. सावर्च।

s A. सकते। ५ A. तत्वेक। 🕻 A. वेति।

### ॥ ३४॥ सार्वज्ञीत—

है अमेयानुपमरत्नाकरे लदीयां भवत्यमन्धिनी ग्रष्यके अभ्य-सके मेयोऽर्थिभिरिति गुणा चिणमादयो दान।दयस तेषां गण-गणनां निवस्य परिमितिं भाचात् प्रत्यचतः परं वेश्नि संजानाति षर्वित सर्वेश: तसुती वा तस्य सुत शार्यातको कितेश्वरवागी-धरप्रस्तिः। किम्पृतः? मर्व्यज्ञस्य ददं ज्ञानं सःव्येज्ञज्ञानं तदेव दीपोऽग्रेषक्केग्रे श्रीयावरणार्थतमोविध्यंगकलात् तेन प्रकटितानि प्रथमी इतानि सक्सानाम अपरिमेधानां जीवानां जातस्ववस्त्रनां तत्तानि खरूपाणि तेवाम् एकः केवलः साधी द्वष्टा प्रमाणं प्रमाण-पुरुषो यः स तथा। इत्यं इरिइर्इर्रिए गर्भश्रावकप्रत्येक बृद्ध-दश्रभीश्वरान्यतमबोधिमचानामगस्ये तव गुणमणिगणकणिकां॥-त्रेगेऽपि, यन् व्यादाय वक्कं यत् पुनक्चेर्विकाम्य प्रास्यं माहृ शो मिक्यो रारटीत्य्चैर्विरौति कि 'तद्वसिभुअम्येव रिटतम्। बिस-भुज इत्ये<sup>र</sup>वं क्पम् । चेतमो व्यापदिपत्तिरेव मा हाम्याय उपन्नवाद्य ' हेतुः कारणम् । कीदृगम्य तीव्रद्ःशमेव ज्वरः मन्नापक्षेत्र जनिता द्व पीड़ा यस्य तस्य । एतद्वः खितवाधितस्वभावोऽष्यसम् मरावं वत्रवपामि तद्तिवेदम।विञ्चलतयेति भावः।

द्रप्रदिग्कोकधातुनिवासियत्त्वसार्थानां चित्तचरितं प्रतिचणं करकित्रकुवस्यद्कावद्विसमवस्रोकयन्या षड्भिज्ञतया कयं लं मस दु:खिनोऽभिप्रायं नाकस्यसि दृत्याप्रद्वां परिचरकाच

१ Orig. निरम्रस्थेकां। २ Orig. त । १ Orig. इत्यवा।

यसे विज्ञप्यमानं प्रथमतरमद्स्वं विश्रेषेण वेची तद्'व्याहारातिरेकश्रमविधिरबुधावान्तसन्तोपहेतुः। किन्तु क्षिग्धस्य बन्धेविषमिव पुरतो दुःखमुङ्गोर्थ्य वाचा ज्ञातार्थस्यापि दुःखौ हृदयसपुतया स्वस्थतां विन्दतौव॥ इपू॥

### ॥ ३५॥ यमा रत्यादि—

हे सर्वदिशिनि यसे विज्ञष्यसानम् श्रीस्थास्यसानं प्रथमतरमदः मिद्रज्ञापनात् प्रागेव ददं विशेषेण श्रीस्थतरं हीनलं वेशो
भवती तज्ञा विदितहत्ताना तस्य खाद्दारेण श्रीसानेन श्रीतरेकोऽधिकतरो यः श्रमविधिः श्रायामकरणं सोऽ, धस्य श्रज्ञानस्य
यत् स्थानं मनः तस्य सन्तोषाय तृष्ट्ये हेतः कारणं यः स तथा।
यद्येवं जानामि कथम् उत्मत्त दव प्रस्पसौत्यागद्धाम् श्रयांन्तरन्यासेन श्रपंनयन् श्राह। किन्त् यद्ययं तथापि दिश्वस्य बन्धोः
श्रितप्रेमशाकिनो सिनस्य ज्ञातार्थस्यापि विदितकथस्येव पुरतोऽग्रतो द्वयस्यम् दःस्यो स्वस्थतां विन्दतीव कस्यताम् श्रामाद्यस्येव। स्विश्वस्थीरपि श्रितिरामकारणपरमवस्यस्यस्थाना
समतः सद्यतो वाकदःस्यो सवासीत्यभिगयः।

क् Orig. adds विश्वश्वमानमिति पाठे ऋसलम् ।

s Orig. illegible.

श्रीद्वत्यं परिश्रत्य भगवतीं दौनगिरा प्रार्थयन्त्राष्ट

कल्णाणानन्दसिन्धुप्रकटश्रिकले श्रीभरां देहि हिष्टं पुष्टिं ज्ञानोपदेशैः कुरु घनकरणे ध्वंसय ध्वान्तमन्तः। त्वत्स्तोचाम्भःपविचौक्तमनसि मयि श्रेयसः स्थानमेकं हृष्टं यस्मादमोघं अगति तव गुणस्तोचमावं प्रजानाम्॥ इृद्धं ॥

#### ॥ ३ ६ ॥ कछाणेति —

ककाणेन मङ्गलेन य जानन्दो महाहर्षः स एव जितमहत्तात् विम्धुलासात् प्रकटा जित्सपुटा प्राप्तमः कला लेखेव या मा। जयवा कलाणाय सम्बक्तस्योधये ये जानन्दाः महजाताः घोडण-कलणः ते एव विम्धवो महाससुद्राक्तेभ्यः प्रकटाः प्रख्यत्रीभृता ये प्राप्तिन सुनिचन्दाकेषां कलेव कला चिन्द्रकेत्दर्थः। एवंविधे हे तारिणि मिय श्रीभराम् जितिक्तिग्रधमुद्धाः दृष्टिम् जवकोकः देष्टि सम्बद्धः। किन्धुते ? तव कोहतेव जन्भो जलं तेन पविष्टित परिग्रद्धीभृतं मनः हृद्यं यस्य तिस्तिन्। हे चनक्रकणे चना जितिविष्ठका कृत्वा यस्याः सा। पृष्टिं पोषणं जानोपदेणेः जदैततत्त्वप्रकाण्याः सा। पृष्टिं पोषणं जानोपदेणेः जदैततत्त्वप्रकाण्याः सन् वह विधेहि। जन्मध्यां सं मनोऽविद्यान्धकारं ध्वंस्य स्कोटय। यस्यात् प्रजानां कोकानां जगित संगरे श्रेययो कौकिककोको-चरायाः सम्बदः स्थानकालय एकम् जदितीयं दृष्टं मयावगतम्।

१ A. स्वचमार्च। २ Orig. ग्रीभरां। ●३ Orig. omits

त्रमोधम् त्रनिष्पत्तस् । किं तहष्टं लयेत्यास-तव ग्रुणानां स्तोत्रं प्रशंसा तदेव केवसं स्तोत्रमाचं थत एवं तस्माद्हम् त्रभ्यर्थेये इति भावः।

स्तुतिं परिसमाय तव्यनितपुष्यं परिणामयसाह

संस्तुत्य त्वद् 'गुणीघा 'वयवमनियते 'यत्तमाप्तं मया यत् पुण्यं पुण्याईवाञ्छा फलमधुररसास्वादमामुक्तिभी ग्यम् । के विकत्ते नार्य्य जे विश्व 'रचरणतलस्विस्तिकस्विस्ति चिह्ना-महायायं प्रयायात् सुगतसुतमहीं तां सुखावत्युपास्थाम् ॥ ३९॥

इत्यार्थतारायाः सम्धरा स्तार्च परि समाप्तम् ॥ सुभम् ॥

क्रतिरियं सर्वेच्चमिषपादानां काश्मीरकाणां '' तारा-षरणरेणुधूसराणाम् ''॥

तारा मार-भयद्वरी सुरवरेः संपूजिता सर्वदा स्रोकानां स्तिकारिणी जयित सा सान्ते च या रस्ति।

| <b>९</b> Orig. <b>च</b> निःपनं।          | र Orig. omits ।           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| ₹ A. ल्व् ।                              | 8 A. गुगोघ।               |
| y. A. मधियते ।                           | ≰ A. जोकेखर।              |
| <ul> <li>B. तारा भट्ट रिकायः।</li> </ul> | < Β. श्राथशा।             |
| & B. omits use !                         | र्॰ B. omits श्वभम्।      |
| ९९ B. काम्सोरिकानां।                     | १२ B. ताराचरवाळाधूसरावां। |

कारुखेन समायुता बङ्गविधान् संसारभी इन् जनान् चाची भक्तिमता विभाति जगतां नित्यं भद्यध्वंसिनी ।

॥ ३०॥ मंस्तुत्वेति-

हे भद्रघटोपने लद्गुणोघावयवं तव गुणोघानां गुणमसुद्यानाम् श्रवयवम् एकदेशं मंस्तृत्य मंपृष्ट यत्पुष्णं मथा श्राप्तम्
श्रासादितम्। श्रनियतेयत्तम् श्रनियता श्रनिद्धारिता द्यना
परिमाणं मंख्या यस्य तत्। किभूतम् ? पृष्णाईवाञ्का श्रेयोऽभिलाघः सेव पलं तस्य मधुरसाखादो यत्र तत्। श्रासुकोः
सुक्रिमवधोक्तत्य भोग्यं भोक्रत्यम् श्रवयलात्। श्रासुकि मोषपर्यकां
यथा स्यादित्यर्थः। श्रयं लोकः मकलसेव ददं विश्वं तेन पुष्पेन'
ताम् श्रनुपमां सुगतस्तमहोम् श्रह्माय श्रीत्रतरं यायाद् मजतु।
सुस्रावतौ उपाख्या नाम यस्याः ताम्। किभूताम् ? श्रास्यावलोकेश्वरचरणतलस्यस्तिकस्थिक्षविशेषः स एव स्वस्ति मङ्गलं चिक्रं
साञ्चनं यत्र ताम्। सुतिसन्त्रातेन मम पृष्येन श्रमी सर्वे एव
स्वावतौ सोकंधातुम् श्रामाद्य सुचिरं लत्यरायणा भवन्तु
दत्यभिप्रायः।

इति पार्य्यताराभद्वारिकायाः स्राधरास्तोपं यमाप्तम्॥

र Orig. पद्भिमानं ।

२ Orig. प्रयत्ने।

क्रतिरियं सर्वेज्ञमित्रपादानां काम्मीरिकाणां ताराचरणाझ-धूमराणाम् ।

> विधाय टीकां यदस्यि ग्रमो र्गिरीशंबद्धाश्रमगीमश्रोभम् । ग्रामं मया तारिणि सम्धरायाः मृते जंगत्तेन तवासु बुद्धम् ॥

श्रीमर्विकमग्रीसदेवमदाविद्यारीयराजगुरूपण्डितभिचु-श्रीजिनरचितकता बालार्कस्ति-टीका परिसमाप्ता।

म्बाविभेभेन्दु (१८८१) ककिते चैत्रे ग्रामेभमे<sup>र</sup> तिथी। मङ्गले दिवसेऽलेखत् स्वम्धराम्तुतिपुद्धकम्॥

#### A Tibetan Version of Sragdharastotra.

# स्रेर पार है अधि भारते प्रमूर्य ।

-0000

ची.चार.सेर.री जंबारे.र.हु.रे,। चुर.सेर.री इंट.च.८हुर.

चेष्ट्यात् करःम्देःश्रृटःचःकृरःन्सरःञ्चःसर्क्वेगः≉ससःग्रुःसर्वे धः चार्ष्ट्यान्ये स्वर्ताःचार्ये स्वर्ताःचार्ये स्वर्ताःचार्ये स्वर्ताःचार्ये स्वर्ताःचार्ये स्वर्ताःचार्ये स्वर्

सुष् शुक्रार्ह्मवाशासर-दश्नर-वाङ्गुनाः है नाक्षयः वे दश्नर-वर्गेद्-भैषः रृ:स्युष्-देट-"यः वेदिन्दिन्।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D reads : अ'र्भेन'द्वेद ପ୍ରदेश के'यक्षेर थ ।

<sup>\*</sup> Orig. x 1

<sup>3</sup> Orig. 51

<sup>\*</sup> D adds: इं पर्डेंब corresponding to the Sanskrit original भगवत्वे ।

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> The Tibetan equivalent for ; are is wanting.

<sup>6</sup> C reads: 2501

त्रवाह्यसम्बद्धिनः विद्यान्त्रात्र्यास्य स्थान्त्रस्य स्थितः स्थान्त्रस्य स्थान्त्रस्य स्थान्त्रस्य स्थान्त्रस् विद्यान्त्रसम्बद्धाः स्थान्त्रसम्बद्धाः स्थान्त्रसम्

नुषायशक्त्रियात्रायद्वात्राक्ष्यकायक्षेत्रायात्राक्षरः भीत्राहेनायेदायः नुषायशक्त्रियात्रायद्वात्राक्षेत्रायक्षेत्रायात्राक्षरः भीत्राक्षेत्राय

ॐश.रचे,देश.कंट.च्, े चेल.घर.रचेपर.चष्ट.कंची.चकेल.ङ्जात. संज्ञात्त्वति.चष्ट्र.चष्ट्र.चंच्यां कंपा

र्८,दंदाः प्रतिष्ठेशः स्थाः प्रविक्षः क्ष्याः स्थाः स्था स्याप्तिकाः स्थाः स्

- 1 Orig. 195 which is inaccurate.
- $^2$  C reads ANI which signifies gold, whereas the meaning here is new or fresh which is correctly rendered by ANI in D.
- For ছু অই অবিজ্ঞ ("of sorrowful countenance"), D reads: ইশ্বিশ হাই জ্বাম স্টান শ্বেম which is an exact Tibetan equivalent for কাল্ছিয়ীক: "to what direction shall I adhere, to which region shall I fly or whither shall I turn?"
  - \* D reads : শ্বন্ধ।
- ° For হৈন্য (stultified), D reads মুধ্বীন (being foolish or stupid) which is perhaps a better equivalent for Sanskrit মুদ্
- <sup>6</sup> For ওর্ঝাংলার্থাম্পান্ত, *D* reads देशसाम्ब्रेशायशास्त्राया both of which are equivalents for বীৰ্মান্তির।

समाक्ष्यसमाक्ष्यम्। तर्मे त्यः भ्रानुरायसायक्षरायरायभुद्रा ३।।

८६मा.त.था.लचायासमा हिर्मातीयासम्बद्धाः स्थानासम्बद्धाः स्थानीयासम्बद्धाः स्थानासम्बद्धाः स्थानासम्बद्धाः स्थान

त्रमुरायश्रायत्रायत्रायद्यायद्रायदाक्षेत्रीत्रम्यात्रात्राच्यात्रीत्रम्याः । । विक्षायाः विकासम्बद्धाः विकासम

- े 500 in C is an exact equivalent for जाम्मी (beauty). But D renders that word by  $\widetilde{\Delta z}$  (light or brightness).
- ৰাদীৰ is rendered in C by মণ্ণুম signifying "looking or sight" but in D by মণ্ণুম which signifies "light."
- - C reads অন্য and D অন।
- The text যাম। in C is not quite legible. এছুকাম evidently stands for মহলা, and মাথাকাথাখন for লবু (used in interrogation). The readings in D seem better. There লবু is rendered by ইমাম্য meaning "certainly," and মহুলা by মেম্পুল্মান্ত।

यः,पार्नुः मिन्नाराष्ट्रः श्रेयः तरः क्षः चुरः क्ष्यः, पार्चियाशः श्रेयः स्थरः स्थरः स्थरः स्थरः स्थरः स्थरः स

देश्चे हिंद्गीं वे क्षाप्त क्षा क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप

मुत्रायः लब्दायः यदमा श्चिद्दश्चिद्दाः क्षेत्रा खेद्दे के ब्रा खेदाः क्षेत्रा खेदाः क्षेत्रा था स्

तर्मान्त्र स्वरं त्यान्त्र स्वरं त्यान स्वरं त्यान स्वरं त्या स्वरं त्या स्वरं त्या स्वरं त्या स्वरं त्या स्वरं

नैत्रकेष्ट्रम्भिद्राम्। (यस्य स्वाद्य प्रत्य क्षेत्रकेष्ट्रम्भिद्र स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्वाद्य स्व स्वाद्य स्वाद्य

यष्ट्रमाहेब ग्रीब मी. तीया माहूमा था हिंदे - अमूथि - देश ग्रीट - अमूथि - अम्बर्ध - अ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D reads প্র for ঠ রৈ : ১ ব ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D reads **হ**ম'মার।

<sup>&</sup>quot; ই'কু' এই' ট evidently stands as a literary expression for तथापि; D has as a colloquial equivalent ই'কুম'ৰ'খন'।

<sup>&#</sup>x27; হরণ্মত stands for दुर्विदर्श which is better rendered in D by আৰুত্তেশ্য।

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> D reads more literally ম্যান্ত ঘটন ( মুরুদ্রি)।

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> दिवस is rendered in C by नैक' छेर signifying "mid-day" and in D by ने म meaning "the sun."

<sup>া</sup> আমন্ত্ৰ is rendered in C by মান্ত্ৰ (not removed) and in D by ম্বাস্থান্ত্ৰ (not completely cleared).

बुस्रदे कुं त्यसायदासटा द्वानु दस्यायर द्वानदे तुत्यासायटा सूर् र र प्रमुरा।

केश्चार्के र्हेन्द्र, प्रमायामा केष्य पूर्वे महिन्द्र, स्मर्याया न्यानस्थायाः "अटाङ्गियायहित्।

्रीट के द्वा भी के स्वाप्त का के स्वाप्त का स भी कि स्वाप्त का स्वापत का स्वाप्त का स्व

अट्रियर देव मानेर देव के सम्माणादाय द्विया में क्रायर के मानुर दे दमा के स्पर्ध से द्वारा माने

माटाया केंद्र स्ट्रांस स्ट्रिम् शांगीयासे प्रनर पुरु। उदा है दि हो है। स्ट्रांस स्ट्रिम् उद्या माटाया केंद्र से स्ट्रांस स्ट्रांस स्ट्रांस स्ट्रांस स्ट्रांस स्ट्रांस स्ट्रांस स्ट्रा

यत्वर्शन्तुः स्वान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त वदम्भित्रन्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्र

- े ने जो क्या व्यवस्था is rendered in C by २ हे न 'हे न लाइस' हो दे' २ १ है । कि simply by २ है में हे में सुद्धार २ हैं ।
- ध्याध्यिताथान्। C reads सदेव पर देव विशेष देव विशेष हैं कि कि कि but D simply: सदेव पर पर देदे देव ।
- ু কাত্মিৰ is rendered in D by ওক্সও খেন। and in C by ইংখন।
  - ' बोबः।C শহ'ঝ, D more literally শহ'বন'ৰ্ন ।
- ै क्रेग्रीघवित्र क्वितितनुः is rendered in D by ধূন মধ্ব  ${\bf k}$ ন্দ'র্ম'র্ম' যুম' মধ্নম ।
  - 6 प्रतिचा = १भ्राप्तरूष । चात्मीपच = य१व नेर विश्व यवेष ।

लट्टन्निश्चार्यः अट्डाक्त्राचेनायः क्ट्रियः यस्त्राक्ते सर्वरः इस्रक्षः गुः यहे यद्दरः क्ट्रेन् अट्डा

हे खेर पर्छेट पति हेना नी ज्ञिय नी श्राह्म हुन है हैं देना ना श्राह्म राज्य । क्षेत्र प्राह्म राज्य । क्षेत्र प

चार्षस-प्रेचा-चीर्षा-केट-चरट-श्रुंसश-वु-चर-द्रेश-स-भ्रुव-सु-स-१० ।।

मान्द्र'रमा इस्रशः कुँ सर्देर पदेंद पदेंद या देंद मान्देर पदेंद या हिद प्यक्ष वेंद्र या देश सर्वेंद पतेंद्र भी

<sup>।</sup> प्रतिधिश्वतिध्याम् is rendered in D by শ্লক'থেন'দ্ব' নামত ংইনত'থে।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C reads Qहॅर'यर।

<sup>&#</sup>x27; The 3rd line in D runs thus:— ত্র্রিংঅঝ-অব্রুগ্রেশ ক্রিন্দ্রিং অবিং অব্যানি ক্রিন্দ্রিং অবিং অব্যানি তার বিদ্যানি আদি be sanskrit original is not quite clear. The Tibetan version in C may thus be retranslated into Sanskrit:— परेषाम् অभिमतिवभवपार्थनाकामान् त्वतः पात्रान् पद्मन्।

राशा,्रीय.टे.लट.लट. ग्रेंचा, ११ ० ।। इग्र-देग्रे.जश.वीटा,यट.च्ये.चर्टर.च्येयं.थच्येश.चड्र्टर.चय्येश.इन्ट.

माभाने मि ते स्थान उन भना अन्य हिन भागी अन्य के स्थान है स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान

मित्रकृतःम्हिमासुद्यः सक्षत्रमीकाः गुम्हित्रक्षाः त्रमास्रक्षेत्रास्य हेमास्रक्षेत्रास्य स्

- - " ]) अक् इ अंद पर for खस होने ।
  - ै For भूयन्तरम् C and D have केन इ थद थद ।
  - D यशे for दही।
- े एका लगेव is rendered in C as @s'ন্s'ন্s'নাইনায় and in D as @s'শেইনাইনাইনাইনা
  - <sup>6</sup> नामा is rendered in C by अर्द्धन है∾।
- $^{8}$  হতান্ in C: এপ্রথাও (immediately), and in D: কম্পূর্ম (with urgency).

यर प्रमुट हुन होते र प्रमुट स्थापन स्थापन

भु"त्रःशेरःश्रःदःमुत्रः द्वार्वेण'रदःभुँदशकरःदशशःगुैशःतुशः सकृरःरेश्रःयरःभदः'॥

दुःसन्नामीः धुनः स्ट्राट्यः स्ट्रानुः । क्रिन्यः । स्ट्राट्यः स्ट्राट्यः स्ट्राट्यः स्ट्राट्यः स्ट्राट्यः स्ट् स्ट्राट्यः स्ट्राट्यः स्ट्राट्यः स्ट्राट्यः स्ट्राट्यः स्ट्राट्यः स्ट्राट्यः स्ट्राट्यः स्ट्राट्यः स्ट्राट्यः

- া तथाकथों is rendered in D correctly by ঘটন সাধ্রমে but in C by  $\cdots$ ্য।
  - ै कि रोबधीति is rendered in D by नर्डेर पर पटेर प्राप्त है।
- ³ माया স্কু hypocrisy, मात्सर्थ भेर'শ্ব avarice, मान দ'ট্রথ arrogance.
- \* পুৰুদ্ধি signifies "envy." The corresponding Sanskrit word does not occur in the original Sanskrit sloka. In the original Sanskrit sloka there occurs the word মুহুবিদিঃ which is omitted in C but used in D where it is rendered by বাংকাৰ ৷
- <sup>6</sup> আনকাষায্যায়: is rendered in Cas: হ'ম'হ্ন'নিপুৰু মত্ত ক্রম'ছুম (being the common share or property of many) and in D as: ক'ন্থ'হ'মই'লুৰ'মত্ব' (the share common to many).
- । দতক্ষা in C: প্রতিশাদেশের র (a camel belonging to a meeting-house) and in D: Q ইনিজেবশালের (a camel belonging to a guest-house).

हिन्गुः (वयसः यून् : सर्केन् : याः स्नन् : हेमा : दसः स्थाः सः हेन् : मारः नेते : नेतः नुः हिनः याः स्वा

स्टिश सश्यक्षिःमोत्स्त्रत्यस्य हिमात्ते स्वापित्रे स्व

ठचीलायपु. चैटार्साप्ट्रास्ताराख्यूः । र्येशासयपु. चैटार्स्याराख्यूः । र्येशासयपु. चैटार्स्याराख्यूः विषया

चीट सम्बद्धाः स्वास्त्र स

म्युःकमाकुःदुःक्केटाहेःदुःचवैःक्वेःहेःदिन्द्रस्याध्यःयान्त्रेर्यःवेदःविदः तर्मुःकमाकुःदुःक्केटाहेःदुःचवैःक्वेःहेःदिन्द्रस्याध्यःयान्त्रे

- ' ভদ্ধানা in C: মৃত্যুক্ত্রথাথ (being in great agitation or commotion) and more literally in D: ইন্তেই্যথা থখা (whirled upward).
- ° নান is rendered in (': ০৪৭ মই (wavering) and in D: মহব্যম (t).
  - া ইবা is rendered in D as হ্রাম্য (amusingly).
- संज्ञीभोत्ज्ञिप्त in C: ম্ম্বেছ্ক্র্ম্ব্রুণ্ট্রে (completely moved in great agreement) and in D: ব্রুক্ম্ব্রুণ্

  মন্ত্র্ম (lifted or run over by agitation).
  - ் D reads : 🖝 यश कें 'दे ' मुर्थे' के र ' वका ध ' के सम्

४८:२म्पर<sup>°</sup>घर-घर-एसुर<sup>\*</sup>।। २०।। ४:संस्ट्रिं-अ:वर्ष्ट्रें-य:इससःगुस्यत्य्याय:कु:महेर-एस्पुस**्ट्र**े।

नुष्यत्यत्तंत्रकायाः श्वेषुः ५५ विद्यावयाः न्यः व्याप्तः स्वाप्तायः न्यः । विकापदः नुष्यायः श्वेषुः ५५ विद्यायः विकापदः नुष्यायः ।

विटःसरःस्यः स्वरः देनो होते. ५ तयरः नेदः श्वीस्यार्थः ।। वहें बिटःसरःस्यः स्वरः देनो होते. ५ तयरः नेदः श्वीस्यः रचा ।।

चीर्यायः तर्नेयश सःइस्यः । चीर्यायः वर्षेयश सःइस्यः ।। चिर्यायः वर्षेयः वर्षे

- <sup>1</sup> For पार D has খাইপাওল্মার।
- ° আন্থান in C: মহামুদ্ৰ but in D: মহামুদ্ৰ প্ৰথম প্ৰথম (with self-delight, rejoicingly).
  - ³ For उत्तीर्थते D has ঘশ্র'মাতে ছুম।
- खभाभी द्भव is rendered in D as भूग कर पूर्व के देर (proceeding from the inside of clouds), in C (proceeding from the cloud-like inside).
- ं ग्राग्नग्रहोत्सक्कृतिक्क्षां is rendered in D as ক্ষামান্ত ভিন্ন' হ'ত থুঁ ঘটা মাধ্যা হৈছে।
- ' মহ্মহাহুনিবাছ্সা: is rendered in D: পুম'পুম'ক্র্ম'জ্ম'ব্দ্ মদ্ম'ম্থ (having uttered the prayer in rather unintelligible tone).

ब्रॅ्गिप्रयाप्त्रमुप्रायदे यहे स्वीत् स्वाप्तर प्रयाप्तर हिन् गुनाय गुँधा

यः देवाची हैं स्वयंत्र सम्बेशम् दे देश के यह स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्व

स्कृतात्रयः न्या स्वास्त्रयः स्वास्त्रयः

चन्नाहरक्तिविद्याः स्थापन्त्रमार्थः स्थापन्ति। स्थापक्षेत्रः स्थापन्ति। स्थापक्षेत्रः स्थापन्ति। स्थापन्ति। स्थापन्ति। स्थापन्ति। स्थापन्ति। स्थापन्ति। स्थापन्ति। स्थापन्ति। स्थापन्ति। स्थापनि

For जक्षःपूर्वमाग D reads: अथिशकार ।

<sup>ं</sup> चर्मेन in D अर'र्देग'य।

<sup>ৈ</sup> C reads QSM for এছম (ৰহ) cheek.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> For কাবক C reads: ইম (side) and D: শুরুমান্ত্র (ring).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> D reads: মুক্তর (hanging on) for আলিবি? The reading in C is unintelligible.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> For नोजन C and D read: इट्रंप (a bee).

<sup>「</sup>For 要要は D reads: 51.51.21

<sup>\*</sup> ब्रु'में here means ( प्रति ) "rival."

<sup>9</sup> For कोटिकोट्ट C reads: अंश्रेड्स, D: अंश्रेसकर (top-castle).

सर्टः हरशः द्रमा व्यः वश्रुषः वश्रदः 'श्रेः भ्रेः श्रेः सम्बर्गे दरः माश्रवः केर 'द्रमाः मी व्रिः केटः दमारः स्रेष्टिं स्वाः

दमस्य द्वत्यः हुँदः दारः द्वें झः मुद्दा्यना वृद्धः रतः न्ते ना धः ने ह्वाः ।।।

मिन्त्रिर-५८:वडशःश्चेदामिना तुर-श्चेमानीशःव स्थानीन उदा इससा विज्ञितःसर्वदायानीनाविः ॥

मुस्रभःतरः दे दे तदे नाम्सः वित्यस्य तदे हुः मुक्तिः सेरः क्रिस्रः गुरुः त्वरः दुः स्रोतः तद्यस्य तदे हुः मुक्तिः सेरः क्रिस्रः

ং For সুখা ( ক্রথপ্রান্তির a pointed stake), C reads : ক্রথপ্রাক্তির and D : ক্রথপ্রাক্তির ।

s For আহমী C reads ৰূপ্য-ঠেপ and D: Qমুল both meaning "wilderness."

• For বিজ্ञার C reads: ঘ $^{2}$ ন (smiting), D: খুম (turned upside down).

<sup>5</sup> For स्कीतदर्भान् C: इन्य-ड्रेथ-घ, D: इन्य-घ-न्य-क्रेक (full of arrogance).

For नाम धाम जियानो C : होर' सर्के र प्राच छ न । D : होर' सर्के र प्राच न । (your name which is the abode of fortune).

ি For জ্বেলিজিনদ্র C has : কথপ্রন্যত্তিক্রণ while D : কথপ্রন্যন্থ ন্থ নাম্প্রন্থ (in clearly written stanzas).

ি For আভিন্ন C has: টুন্নির (faultless) while D more correctly has: টুন্নের (being unwearied).

<sup>ি</sup> For মন্ত্রন D reads মুখ্য (slain) while C মুখ্য (concealed). In C the word intended seems to be মুখ্য (slain).

. रवः हें हेर्राविः हें दें हें हे कु नु वर्षुद्धयशत्राद्धः केदारीं सःयदेः ग्राप्तः विमेशस्यसः ॥

दियोश्यट रच रं विषय तथा योषा तथु रचा राज्यका स्ट्रियोश विषय श्रद्धा रचा स्वाप्त स्वाप

मि उदारी निकार में मि उदारी स्थार में किया है से स्थार में किया है से स्थार में किया है से स्थार में किया है स

च्चित्रत्वात्र्वात्र्वात्र्वात्र्वात्त्र्वात्र्वात्त्र्वात्त्र्वात्त्रात्त्वात्त्रः विद्याः स्वाप्त्रे । १८ ।।

<sup>1</sup> For sand (head) C has as and D as 1

For ছত্তানৰ্ (gushing out) C has: এইলখ'ৰ্থ and D: অস্থ্য'ৰ্থ ।

<sup>&</sup>quot; Comits As"

<sup>•</sup> For আহাব্ C and D have : ইন্ডৰ (from afar).

For उपदि आधित्सः C has: क्षेद्र पुरेंद (desirous of pressing oneself upon) and D has: अर्क ज्याप्त क्षेत्र वर्षेद (desirous of seizing on the head).

For दिस्थार्थ वाषः C has: र्क भूक कैन रम (significant or profitable speech) and D: र्क केन सम्बद्ध (significant and skilful speech).

For with C and D have: Signary (turning round, coming back).

महेदशः ठर्गः रूकः तृत्तुरः रुष्यः तृति यः दरः सुरः सुरः सुरः दर्गः ।।

महेदशः ठर्गः रुकः तृत्वः दर्गः विवादाः दर्गः ।।

हेन्यान्यास्य विष्याम्य विष्याच्या विषयाच्या विषयाच

ક્ષેના રાયા સંતુદ ક્ષુર ખાદ ફિંદ ફેંદ 'વદ્દન ફેંદિંદ ફેંદ 'વેલા કોંદિંદ ફેંદ 'વેલા ફેંદ દ્યાદ વાલા ક્ષેત્ર વાલા ફિ

७.रॅ.स. इंट.चर् में स्त्रीश ५ च्रेंट.च. चेंट.च ख़ुंश संत्र चेंट.चश र्जेश, केंट्र च स्त्रीश, वेंट.च ख़ुंश संत्र चेंट.चश

 $^{+}$  For আনুধি C has ১৪ুম্ম হন (having the shape) and D : শ্বশ্য হন।

For মুহ C has ইব্ৰ (accumulation) and D: ব্ৰহ

³ Gaping or wide-opened. C reads ጫናላ ፤

<sup>4</sup> For की बाज्ञ C and D have: माने क' ≢ (god of the dead).

For लत्यरातमा C has: छूँड भुँड (भुँड ?) प्राप्त (self shut up in or devoted to you), D has: छूँड प्राप्त अस्म भूम भूष

• For तत्पर C and D have : भूर देन (devoted).

<sup>7</sup> For कुवजाय C and D have জৈ মুখ।

\* For विभूम विभूमि C has: อิจาอิจาฉอังาน (wealth of ornament). D renders it thus: อิจาอจามสิจาน (beautified by ornament).

<sup>9</sup> For বলম C has: ১৯৭ (wrapped), D: শুমুমাইন (bracelet).

यश्चित्रायः त्रां मुद्देश्यः वास्त्रायः होत् । मुद्देशः वास्त्रायः होत् । मुद्देशः वास्त्रायः होत् । मुद्देशः

चक्र.खेट.से.सेंचेनश्चरोध्यः, देनश.ग्रेश.सेच जूर.सेंचेट.खं.चेट.खं.स

मुँखः श्रदः (वेदशःजः श्रीचशः वर्ते च ।। च्रोकः श्रुंशः देवाः मुशामः २८ः श्रमीकः श्रीयशः नाटः (वेवाः दश्मीशः श

देश्चित्रस्यते मक्ष्यम्भासम्बद्धाः गुष्टस्यतः सेद्मुर्द्याः देन्याः दस्यानुः भोर्ते स्वरुद्धाः स्वरुद्धाः स्वरुद्धाः स्वरुद्धाः स्वरुद्धाः स्वरुद्धाः स्वरुद्धाः स्वरुद्धाः स्वरुद्धाः

For  $\widehat{\mathbf{a}}\mathbf{w}$  C has  $\widehat{\mathbf{x}}'\widehat{\mathbf{y}}'$  while D more correctly  $\widehat{\mathbf{x}}'\widehat{\mathbf{y}}'$  (a tuft of hair on the head).

- $^2$  For चेट C has: মুক্তিয় (servant) and D : ক্রিয় (servant in a room). মুক্তিয় = বাখাত।
  - ³ For ভদমুত্ C has অইনে and D প্রামেরন (bound).
- \* C reads wav (praised), D Bav (abandoned or deserted).
  - $^{\circ}$  For सपदि C and D have থগ্ৰহ (immediately).
- <sup>6</sup> For অস্থানি D has : প্রাম্ম ওএম (abandons or dismisses).

क्षानिकानीः,।। क्षेत्रास्त्रीयानपुःजयानीः,श्वानकाश्वरात्तरान्यानीः,।।

ल्यां सार्व : क्षेत्र क्षेत

यदे.ही.स्याप स्थाप स

र्वेट.भ.चार्च्यू.भूट.,चुट.तर.ठचीर ।। ७० ।। हिट.क्रिट.जश.चर्यंश्वाशट.क्रियोश.देश.तश.क्रियो.त.झ्योश.त.इ.,

- The line is too short by two words. To complete the line we may put 5 before 5 for in D it is used as an equivalent for 3
- ° প্রিম্পত্ত in C seems to have been used for দিছা। (wrong, false, unreal) which is rendered in D by ম্বৈঃ মুন্মানীয়।
- ° For কিংআঙ্শংবীরাদংগোঁ C has: ইংরান্ট্রশংকীশ্বন্ধ্র and D: ইংরান্ট্রশংকীশ্বন্ধ্র D: ইংরান্ট্রশংকীশ্বন্ধর D: ইংরান্ট্রশংকীশ্বন্ধর D: excessive lustre or power).
- For দীনদান C has: মার্মার্থপান্দ্র and D: মার্মান্ত্রপা

  থও (drawn out from a dead body).
- ° For ছব C has: খুঁলখাণ্ট্ (robbed, taken away) and D: মথা (cleansed, removed).
- <sup>6</sup> For **चाम्रका** C has क्रिकेंग्सेंद and D: यसपा केदप unconquerable).

म्बरायका सुन्य । कुरायका सुन्य सुन्य किंदियका सुन्य सुन्य कर्म सुन्य सुन्य सुन्य सुन्य । कुरायका सुन्य सुन्य सुन्य सुन्य सुन्य ।

য়য়ৣঀ৾৻ড়৻ঢ়৻৴ড়ৢৼ৻ঀয়য়৻ঀৣ৾য়ৣ৾ঀ৻ৼয়৻ঀয়৾৻৻ড়ৼ৻ৼয়৻য়৻য়৻ঢ়৻ য়য়ৣঀ৻ড়৻ঢ়৻৻ড়৻৻ড়৻৻ড়৻৻ য়য়ৣঀ৻ড়৻ঢ়৻৻ড়৻৻ড়৻৻ড়৻৻

देशतर्भ्यत्यत्वे स्वास्त्रियः स्वास्त्रियः स्वास्त्रियः ।। इस्रायरः ह्याः चत्रे स्वास्त्रे स्वास्त्रे स्वास्त्रे स्वास्त्रे स्वास्त्रे स्वास्त्रे स्वास्त्रे स्वास्त्रे स

हिंदि-ग्रीश-र्म्म संस्थानिक स्थानिक स

<sup>&#</sup>x27; For নগ্র C has: মান্তক্যাপুলিখ (roaring like an elephant or a great bull), and D: ক্লাক্ত্যাপুশুলিখ (shouting out the sound of Cham-chem, i.e., roaring like a thunder).

<sup>ै</sup> For जीमूत C and D have:  $\Delta x$  भें (a rain-threat-ening cloud).

<sup>\*</sup> For ਸਵ C has: ਮੁੱਕਾਂ ਦੇਖ and D: ਮੁੱਕ।

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> For বিশ্বব্যানায়নান C has: র্মনামন ওচু ক্বামন শ্রন্থ (very bright like the flashing of lightning), D: র্মনাক্বম ওচু মেও (moving quickly like lightning).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Two syllables excessive in line 2.

<sup>&#</sup>x27; For বিৰন্ধি C has: ট্র'মম'র্কুন (smashes to dust), and D: ট্র'মমের্কুন্থমট্র'ইন'; ''' ওঞ্জন্মম'ট্র (smashes the earth making it flash like...).

सिंग-श्रुर-रचाच्रीशाह्रशतचेषा, ध्रुण-क्ष्म-क्ष्यशः क्थ-रचा, प्रका क्ष्म. भिंग-श्रुर-रचाच्रीशाह्रशतचेषा, घ्रुण-क्ष्म-क्ष्यशः क्थ-रचा, प्रका क्ष्म.

क्ष्यां भी नाम स्थान स्थान

हिंद्-(ब्रवशके पर परेक्ष प्रोते क्षेत्र व्यक्ष क्षेत्र क्षेत्र

श्राचान्त्रम् वेदासर्वेदस्यायते विसन्दर्भः स्त्राप्तरायः विसन्धरम् ।। २० ॥ हेन्सन्दर्भः स्तरायन् विसन्दर्भः स्तरायन् विसन्धरम्

- For আনুবন্ধ C has: ঈশ্তেইল (after-joint or subsequent connection), and D: গ্রুলকেশ্ব (coming forth in stream).
- <sup>2</sup> For उद्धतग्रह C has: ॲপ্র'ন্নন'র্কমন'হন'ংক (great or dangerous ulcer), and D: ঐপ্র'ন্নন'র্কমন'ংক।
  - <sup>3</sup> For বিৰ C and D have: ধ্রন্থ (putrified).
- For ভঘললা C has: প্রেম্ট্রেম (entirely relying on), and D: ময়্বেম (propitiating).
  - ি For আনহ C and D: মূব (medicine).
- For भिक्तप्रस्ताः C has: গ্রথ-প্রত্বেশ্যাইন (clinging to with devotion) and D: অইনজে:ম্য্-দুন্ত্র্মেণ্ড্র (greatly rejoicing in with veneration).
  - $^{ extsf{1}}$  For সামস্থ্য C and D have: শ'থ খুম (fine gold).
- " For ঘরিশিম U has: মঠু মেন্ (similar), D has: Qহ্মত্র (like or similar).
- For पुरुष्कि C and D have: মহুংকামার্থ (white lotus).

म्पटमी इंप्यते क्रिंद्र व हास्य इसस्य ग्रीस महत्यते सद्याय क्रिंद्र स्था । स्थापना स्थापन

मुनाशनाः कृतः तृत्यानाः भाष्यः निक्तः कृतः तृत्यानाः निक्तः ।। वृत्यः निक्तः निक्तः निक्षः निक्षः निक्षः निक्षः निक्षः निक्षः ।।

देन्यदाहित्यानुसायवे तुंशायशक्तित्रस्मश्चर्यस्य व्यवस्य उद्दर्शस्य स्था।

स्वि:रव:रव्येव:वृत्र:र्थ:श्रे:वरनातर्नुःश्रर:र्वेत:यरे:श्रेहेतेः सि:रव:रव्येव:वर्वेत:वर्वेत:श्रे:वर्वेत:वर्वेत:वर्वे:श्रेहेतेः

¹ For ग्रह (' and D have: ख्र'अ।

For बाझायभेच्यं ('has: अक्ष्य क्षेत्र अं (alms of oral instructions). D has: अकष्य क्ष्य क्ष्य (क्षय है).

For विश्वान्तं Uhas: ब्रह्मप्रभेद (existing permanently or adhering to) and D श्रुद्ध वैद (falling into)

For বিষ্টান্ C and D have হল্প মৃথ (having been bereft of).

<sup>•</sup> For अध्योति ('and D have: क्यायेक ('anticipates with the mouth'; assumes).

 $<sup>^6</sup>$  बस्त्र in the original is a wrong reading for बस्त्र which is rendered in C and D as  $\mathbb{A}^{\mathbb{Z}_+}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> For ज्ञासभे C has: ঐমেন্ত্র্ক্থম (in a royal assembly). D wrongly writes শুকু for হুকু ।

<sup>&</sup>quot; For बादि C and D have: শগুৰ (disputant).

र्वा, वृ. च्या, वृ. त्या, वृ. त्या, वृ. त्या, वृ. त्या, व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त र्वा, वृ. च्या, वृत्य व्याप्त व्याप्त

नैनानो के न्नार्यनो हेर् नावरनी मूर्यनि स्थाप के स्थाप होर्स स्थाप स्थाप के स्थाप क

ਅਹਾਨਵਿੱষ, मुंधर प्यक्रिंश पुट. । । लग्न दिंश, मुंधर प्यक्रिंश पुट. । । लग्न दिंश, मुंधर प्रक्रिंश पुट. । ।

मुक्र-प्रक्रियायके क्षानिक्ष्य स्थानिक्ष्य मिक्षानिक्षा । ४० ॥

 $<sup>^1</sup>$  For धुमः काटित C has: পৃষ্ণ মন্ত্রীষ্ (?),  $m{D}$  : পৃষ্ণ মীষ্ (?)।

<sup>ै</sup> For कटितटी U has: भेर देंग, and D: भेर देंग (edge of the waist).

s For কাই !! and D have মুখুবে (torn cloth).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> For মাদিষ্ U and D have: মম্মাইং (completely cutting off).

<sup>े</sup> For वर्षरे तर्पवाणी (! has: क्टेंबेंग्जराडीरंडाबहेराम, D has: ≝कार्अम्पराजराजनाडींदाम।

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> For আহামা U has ম রুশ মন্ত্রী বা and D: মর্থ।

<sup>ै</sup> For सोर C has: अर्डुअ.(?) and D: २र्डुअ।

<sup>•</sup> For বন্ধুর C and D have : টুর-চু-ঘটনাথ (lifted up).

चीटकार्यना नेदायका सक्तर विचेत्र प्रतास क्षेत्र क्

क्रे.य.क्र.कर.रच.पश्चेवका,चश्चर.क्षत्रश्चराचनकाराष्ट्र,रची.पर्चशः क्षे.च.क्र.कर.रच.पश्चेवका,चश्चर.क्षत्रशःचश्चराष्ट्र,रची.पर्चशः

वरःसहरःयः भिरान्त्रस्य भी साम्भे वं वर्षेत्रः स्थितः स्थितः स्थितः स्थितः स्थितः स्थितः स्थितः स्थितः स्थितः स

र्हेक्र्यः वृक्ष्यः अदः भारत्ये विक्रियः विक्रायः विक्रायः विक्रायः विक्रायः विक्रायः विक्रायः विक्रायः विक्राय

- ¹ For सेবা U has: এথঁৰ (service), D has: এব্ৰ ব্ৰি (following as a servant).
- <sup>2</sup> For क्रमाना C has: অথ'মনত (end of work) but D has: থাঁঠজন (husbandry or agriculture).
- ³ For प्रवास विशिवसस U has: प्यदः धॅक्किंप (gladdening the senses), and D: श्लेंद्रप्य केंद्रप्य (practising and abandoning).
- For उपात C has: মৃত্যুম্থ (completely achieved) and D: প্রান্ত্রেথ (got.
- For ইবাবিশ্বাননী C has: ব্রেথ ওবং ওবং এই অন্তর্থ (causing poverty to be passed over), and D: ওপ্তর্থ ওবং এইও কান্দর্ম (causing censure to be passed over).
- $^6$  For আন্দর্যা C has: र्रेंब रू विशेष क, and D: নর্থ্যার অনুযাধন।
- ি For সুষা C has: সুমাখন (again), D : ট্রান্স (from behind).
- " For নিৰ্বাদ্য C has: এইৰ'ম (proceeding from) and D: ওপ্তৰ'ম (coming out).

ঀয়৾য়য়৻য়য়৺ঢ়য়৾ৼয়ৣৼড়ৼঀৗৄয়য়ৼঢ়ড়ৼয়ৼঀঀঀৗয়ৼয় ঢ়ৢয়ৄৣ৾ঢ়ৼয়ৼ৾ঀৢ৾৾ঀ

यद्माकृद्गमार्शि क्षेत्रः रद्मान्भे ये युद्धाद्मान्त्रेत्रः स्तित्रः स्तित्रः स्तित्रः स्तित्रः स्तित्रः स्तित

मिट हिंस इससे कुर विदाय के भारत हैं। अर्था कि स्टेस के मिट हिंस इससे कुर विदाय के स्टेस से स्टेस से से से से स

 $^{\circ}$  D reads ৯১'ঘম, C ৯১'থম।

<sup>ै</sup> For भत्त्वेमानः C has: प्रपापुः श्वेदाया छेद (completely purified or reproached), D has: श्वेदाया छेदार देदा (Is श्वेदि for pleing scolded.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> For আন্ধান্ধ হিলান্ C has: মহল প্র'লম্' ইং (owing to nourishing one's self alone) and D simply: অথঁমং

ইংইন।

<sup>&#</sup>x27; सञ्चत् and बन्ध are respectively rendered by ब्रॅन्स' भें (a companion, fellow-labourer or friend) and वानेब (kinsman). Compare बन्धवः पिद्धमाद्धतः।

<sup>ै</sup> For दूरात् (' has : देव'र् ard D : क्षेत्र'देव'।

<sup>ି</sup> C reads ବ୍ରଷ**୍ଟ**ୟଷ, D ବ୍ରଲଷ୍ଟୟଷ ।

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> For उत्खात (' has: , মার্থি (?), and D: মর্থিও (dug out).

त्र्विर त्या क्षेत्रम्था गुः त्रविर त्या त्या क्षेत्रर । वुर त्येत् स्वक्ष्य क्षेत्र विर । । । माडेर मार्थे (विर के स्व क्षेत्र )

म्बार-इन्द्रम्बर्ड-विज्ञासके न तुनास्तर्द्रस्य केन्त्राम् केर्यान्य केर्यान्य केर्यान्य केर्यान्य केर्यान्य केर

र्वेद : तुः क्षेत्र दे दे दे : चेद : ख्यानाश्चर : क्षेत्र : कष्ते : कष्ते : कष्ते : कष्ते : कष्ते : कष्ते : कषेत्र : कष्ते : कष

¹ For বিশ্বাস্থানি C has: ভূনিখাই ফুমি (kissing the points of the horizon), D: ভূনিখাইনিখনি ন্যাম (filling the quarters or points of the horizon.

<sup>&#</sup>x27; For লল্লালালালা C and D have : মইন মুক্তা (adorned with auspicious marks or characteristics).

³ For स्कृद्द्विकश्या ('has: व्हें: क्षेत्र: क्षेप: क्षेप्स क्षेप (emitting great restless ray of light), D: वक्षप्रकृतेश्येक्षे (व्कायक ?)।

<sup>\*</sup> For ছানহীনা (' has: দু'ছ'র্থেন্থ (having hair of blue colour), and D: দু'ঙাছ'রেছ্বিগ্রেথ।

<sup>\*</sup> The 3rd line is too short by two syllables. The length of the line may be made up by putting ইংডের for শুমহা and adding মুন after সুন।

f For भासद्भासन्तर्थाः C has: देशस्टेर्वेऽ हेर कुर न्यायाः (bright like the ray of light of the sun), and D; देशकार्या अरूप्य अरूप्य अरूप्य क्षेत्र के (bright and luminous like the sun).

नमान्द्रिन नियम के स्वन धरावस्त्रा स्वन्ति र सामान्द्रिन स्वन्ति ।। २० ॥

भुःम् अ 'भेः वर्' ति 'हेर सुर्' अर्मेव रु वु व अर्देव यर मासर व ' रव वसूवस नेटः' ।।

<sup>।</sup> For सेवानी: has: त्यक्षप्तर्थे (general) and D: ह्वें वर्धे (minister or officer).

² For বীষ্ধীকঃ U has: ১৭৩ ই মূব (having fortunate or glorious soldiers), and D: ধুবার্থান ন্ধান্ত (having brave soldiers).

<sup>ি</sup> For বছীন C has : মুখ্যেস্ম, D : মুখ্যেম্ম ( bond of time).

<sup>\*</sup> For काला (' has: बुक्स (or क्ष्म क्षा = a handsome woman); D: बुक्स (?)।

For तथापेषार C has: ঘই পই পিন্ধু and D: ঘই ঘটি পিন্ধু (cheerful practice or sincere entertainment).

For where C has:  $\overline{\text{max}}$  unitary (completely conspicuous) and D has more correctly:  $\overline{\text{max}}$  (new). and in C may be a mistake for  $\overline{\text{max}}$  i.

<sup>&#</sup>x27; In U there is no Tibetan equivalent for দীৰ্যুব্য which is rendered in D by : হৈছে যু-ক্রম্ণ থক (pursuit after or attachment for amusement).

२वःचीःवॅरःचेरःचीकाङ्ग्रेष्ट्रेकासर्वेर्द्धारःयमानुकःवेरःद्रायःवदः।। नद्याःकुक'रॅवायःवदः।।

हिंद्ग्णेर्श्वम्स्यमुद्यार्थेश्वादिश्वर्द्यार्थेश्वर्षेत्रार्द्धस्य स्थानित्रार्थेश्वर्षेत्रार्थेश्वर्षेत्रार्थेश्वर्षेत्रार्थेश्वर्षेत्रार्थेश्वर्षेत्रार्थेश्वर्षेत्रार्थेश्वर्षेत्रार्थेश्वर्षेत्रार्थेश्वर्षेत्रार्थेश्वर्षेत्रार्थेश्वर्षेत्रार्थेश्वर्षेत्रार्थेश्वर्षेत्रार्थेश्वर्षेत्रार्थेश्वर्षेत्रार्थेश्वर्षेत्रार्थेश्वर्षेत्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्

क्षेत्रतिहरू । विकासी स्वति । क्षेत्र ति । कष्ति । कष्ति

<sup>।</sup> For पारिशार्थ C and D have: २५६२ केन (an ornament for the arm).

² For प्रोचसत् C has: १४व प रुक (causing to appear), and D: क्यें पणे (moving).

ইন্স্-বৃদ্ধ (six sciences) in U is probably a mistake for ইন্স্-বৃদ্ধ (made perfect by sciences, corresponding to the original বিদ্যালনাবিত্রি: )। D has more correctly: ক্রি-এইব্-এম (having attained perfection in sciences).

<sup>\*</sup> For अध्यमं C has: अं'र्भेम'र्द्धवादु and D: अं'र्भेम'ह्नेद' अस्पर्देवाद (park of flowers).

For বাবি C has: মহামুমাওই (goes at pleasure), and D: মহামুমাই তেওঁ (being transformed at pleasure ...goes).

<sup>ি</sup> For অবা (intermediate space) D reads: এক বিং (beautiful gap, এক for প্রকৃণ); and C প্রকৃণ্ডেই (beautiful circle).

For আমাল C has: মাইন (adorned), and D: মাইন শ Apressed hard).

For আমা both C and D have: ১ত্রশাহিংই (long).

नुटायास्त्र । भुःक्षाः भिदावेद्दाः साङ्क्ष्यः स्वाद्यान्यस्य स्वाद्यान्यस्य स्वाद्यान्यस्य । ।

ঽৢ৾ঀ৻ড়৻৻৾য়ৣ৾৽ড়য়৻য়য়৻য়য়৻ৼয়৻ঀৢ৾য়৻৽ ড়৾ঀ৻ঢ়৻ৣয়য়ৢয়য়ৣ৾ঀঀয়৻য়ৼড়ৢঀ৻

पर्देर्-तथाःश्चित्रः नवादः मार्वेद्गः बुक्यः स्वयः मार्थः नव्ययः परः हिनः सम्बद्धाः स्वरः मार्थः स्वरः मार्थः स्वरः मार्थः ।। ३७ ॥

ट्टें हे सेट न स्वार हें है सेट न स्वार्थ

<sup>&#</sup>x27; For देवकन्याः D has: भ्रु'थे प्यु'र्थे ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> For ভ্রাম্ *O* has: গ্রেড্রি (pleasing) and *D*:
অ্ট্রেম্থ্য (stretched or extended).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> For काम्द्री ( has: ইথাক্তন (small bells) and D: ইশ্বাধ্

<sup>•</sup> For আৰুৰন্থ U has: ঈত্মী বা (close connection) and D: টুৰ (the flow or stream).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> For ভদ্ধনন ে has: মেণ্ডুৰ্থপ্ৰম (very conspicuous or distinctly audible), and D: দ্বিদুব্যন্থ (very high).

 $<sup>^6</sup>$  For ৰবে U has : শ্ব্ন (?) but D more correctly : শ্বন্ম (foot-ring).

<sup>ै</sup> For प्रार्थयन्ते C has: ्रेंब र भनेर, and D: ब्रुश्यायः **ए**रेय्य (make a request).

ॲटिसप्तर्तिः ह्विनः यायसप्तर्ये हैं प्यवटसर्द्राः ह्वनः से हेन्ताः ह्वासीः स्रोते सर्वेरः सेसहे । ।

क्षेत्रस्य स्ट स्ट स्ट्रीयायायायाः इत्ये मुद्रास्य स्ट स्ट स्ट्रीयायायाते ।। वाराम्य मुद्रास्य स्ट्रीयायायायाः इत्ये मुद्रास्य स्ट्रास्य स्ट्रास्य स्ट्रास्य स्ट्रास्य स्ट्रास्य स्ट्रास्य स

देहरा ३ससा श्रु स्टिन् त्या सहेत्र ता विष्ट्र ।। ३०० ॥ देहरा ३ससा श्रु स्टिन् त्या सहेत्र ता विष्ट्र ता विष्ट्र ता विष्ट्र ता विष्ट्र ता विष्ट्र ता विष्ट्र ता विष्ट्

The second line of verse 27 in ('may be translated thus:—

- ² For बीबा ('and D': ग्रेश्वद (guitar). For वेब C and D: क्षेद्र प (flute).
- े For प्रवीस C has: धूँक्यास्य and D: धूँक्यास्य सक्यास्य ।
- ' For হমনী U has: ১৭৭'ম (she who delightens, i.e., a woman); D has: ১১৭'মই (she who makes one to rejoice).
  - ँ बाचा यर्शेर थ (walk).

बट्ची नुर्यः मुर्देर् यः नहर्यये सर्वे स्वर्धन् बस्यस्य सर्वे वे स्वयः द्वारा स्वर्धे

ल्यस्य, एस्ट्रिस्स्य, स्वास्य स्वास्य

ड्रेम्'क्रे'क्'ऄशः डेर्'स'र्ट्स्स्र्यः हेस्स्ट्रेस्यरः स्ट्रियः स्ट्रियः स्ट्रियः

¹ For অন: ক্রেড C has: ক্রেণ্ট্রেড (lit. an inner doer or instrument, the internal sense-organ); D:

For परिकात O has: थॅदना प्र' भेता (completely ripened).

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> For লক্ C has: পূর্ব (bark), and D: প্রতি (cinnamon).

<sup>•</sup> For ৰহৰ C has: ৰ'আৰ and D: মুন'ৰ্ম্বৰ্থ (a pretty aromatic composite growing on the higher alps).

 $<sup>^5</sup>$  For বীৰি C has: ১'ঙ্ম্ম (wave), and D: ১'র্মুন wave.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> For বিস্থানন C has: শ্রুম-র্তাও্যযাথ (slowly flowing and taking rest); and D simply: র্তাও্যযা।

<sup>ै</sup> For मन्दाबिको C has: अव अव and D: सदःस्

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> For আনন্দেহ C has: রিম'ল'ম্ম'ম্ম' ( without ray of light).

For सन्दरीभिः C and D have: अबैच-अ-६म (beautiful female ones).

चन्त्रस्त्रः महिं दः 'र्यः यद्गीयः मुक्तः स्ट्रायः स्वर्गात्रस्य महिः ॥ क्रियास्त्रस्त्रः महिं दः 'र्यः यद्गीयः मुक्तः स्वरं प्रस्ति ।

सर्वे देशकी के स्वास्त्र के में स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स

मुख्ट-रच-मुक्षः भुका-दर्शनदेः ह्यूनाका क्षान्य स्वनास्य हिन्काः । भुक्षान्त्र स्वनास्य हिन्काः

हिंदि, कु. के. इंच्या नामान्य स्थानी ना हुं है। क्या नामान्य हुं है। क्या नामान्य हुं है। क्या नामान्य हुं है। कि ।।

<sup>া</sup> For নীলাম্মানকা C has: ঠ্রামাই প্রঠাম (chief of those whose arrows are words); and  $D: \mathcal{H}$  (chief of gods).

<sup>\*</sup> For उद्दाम रोमास C has : মুর্গের্ম মে ইম (hair standing fully erect); D: মুর্গের মেম্মের (hair standing erect in an exceeding measure).

<sup>\*</sup> For भ्रमा U and D : মই প্রথ (ই)।

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> For दोबा () has : 🚁 ।

For ছীংনিল্লয়নীন্ধ U has: অন্থাই নিপুন্থথ (arm adorned with diamonds or precious stones) and D: ক্র্যেই নিব্রেথই (Is ক্র্যে for ধুন্থ?) arm having diamonds hanging on or decorated with it.

चक्रमानद्रे रतत्र त्र केर मुक्तमुक्ष स्वयः सम्बद्धः प्रविनाक्ष स्वरः स्वयः स

हेब्र मासुस्र तमेटसः भीटः । । १ अ.स.५७४-गा<sup>,</sup> ने प्र स्वे चुर्य-स्वास्थ्य-देव् स्वे स्वास्थ्य-देवितः

भ्रत्यान्त्रान्त्रम् । । । स्टियान्त्रान्त्रम् । । । स्टियान्त्रम् । स्टियान्त्रम् । । स्टियान्त्रम् । स्टिया

- $^{1}$  C has: अक्त (pressed) and D: नदःक (filled).
- \* D has : ชั่รามเคลาเอนาสามิาสา เ
- $^{\circ}$  For বাজ U has: ০৯২'ন and D : এই'ন (rising).
- ' For দীয়ার্ C has: ম্যাশ্রথ and D: ইথাশ্রথ (shining very much).
  - ं For पट्तर C has: क्रेंग्य (very bright).
- <sup>6</sup> For দীর U has: মহৰুমা (firmly), and D: ইকাই (great).
- া For আজীড় Oʻand D have : এখন ম্ছন (right leg stretched forth).
- ै For जाम C has: अवन (pressure), and D: ऑअर प्रयूप (the peculiar manner of stepping).
- <sup>9</sup> For সহ C has: দ্ৰুহ (burden) and D: মুদ্ৰীর (for শ্বীর ? weight or heaviness).
  - 1º For विषमत् C has: ५५'40 and D : २५५'4 ।

भूतः न्यायक्रशः अर्केत् उद्योः विद्राने स्याय्ययः 'सुमान्युना'कः' भूत्राय्यसः अमिते विद्रायः स्याप्यसः ।

हुँ (- स्वरम्य स्वरम् स्वरम् स्वरम्य स्वरम् स्वरम्यम् स्वरम् स्वरम्यम् स्वरम् स्वरम्यस्यम्यस्यम् स्वरम् स्वरम् स्वरम्

<sup>1</sup> D has: 21

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D adds គ្នត់ before ។ ខ័ុត្រ

For ঘছৰে U has: অইণক (for লইণক ? weapon), and D: ধুশুক (implement).

<sup>•</sup> For ভরুষ C has: মমত্মম (fully blazing), and I): এইল'ম (connected with).

<sup>5</sup> For दोदेख खख C has: ধ্রুমান্ত (hand which appears like a piece of stick or club), and D simply: ধুমার্কান (an assemblage of hands).

<sup>ি</sup> For দ্বা C has: শ্রেম্থেকে (possessing hood), and D : খুবা (serpent).

¹ C reads : ችላ !

<sup>&</sup>quot; For বাৰল C reads মান্ত and D more correctly : ন্যামন্ত্ৰ (intolerable).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> For স্বার C has: বৰ্ণ and D: ব্যুক্ত (laughter).

उद्दर्भ द्वार्थे कंप्या केर 'प्यत्या प्रति 'के विद्वार्थ के विद्वार के विद

यत्त्राचीश्चर्यस्य स्टब्स् हिन्द्र्यः क्ष्र्र्वाश्चरः स्त्रीत् स्वर्देदः ।। ३० ।।

त्यायश्चर शुः दे "दे त्याश नुष्टः" वृक्षः स्राम्यदे "हिंव, मावका सः दिष्टः सः देवा, व

<sup>&#</sup>x27; For ভদ্ধানহ C has: হল-ঐতিহ্বম্পত্তিহ (very violent and D simply: হল-ঐ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> For আহ্মান (' has : ম্কুম'ন (beating), and D মুকুম'ন্ম'ক্র মৃদুর্ব (production of vapour by beating).

For নাজ C has: ইন (a musical instrument i and D: এথাই ই মুক্ত (great sound produced by th palms of the hands).

<sup>•</sup> For ঘনৰ (= ঘনাৰ) (' has: ঘনাই) (careless), ar D: ঘন্ত্ৰিৰ'ইন' (yawning, gaping):

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> For प्रायुक्ति (' has: अर्थेद' and D: फुअर ।

Por एकेकरोमोद्रमगत ('has: याषु प्रेटे अप घुट (eme ging from each hair of the body), and D: याषु देखा अप घुट (emerging from each hole of the hair of the body, that is, from each pore or passage of perspir tion of the body).

चीच.त.र्र.च.मी।। अब्रु. रुश.ज.चर्षश, १९८४.रेचट.रेचे. त्या. जूचीश शु.रेट. के.रेट.

स्वाःश्वासः स्वासः प्रियः यदे दिन् चेरः यः यक्षियसः यदे स्वानी स्वानीः स्वानसः स्वासः प्रियः यदे दिन् चेरः यः यक्षियसः यदे स्वानी स्वानीः

द्राश्चर्यः प्रह्मा हेदः मश्चिम् त्रीः स्वाप्त्रः स्वाप्तः स्वाप्तः स्वाप्तः स्वाप्तः स्वाप्तः स्वाप्तः स्वाप्तः स्व

¹ For অন্ধ ('has: মই'ইম'অ'ন্যক্ and D: মই'ইম'ন্ত্ৰ (dwelling in heaven).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> For অবন C and D have : মন্ত্রথম (endless). আৰক্ষ in the original is evidently a mistake for আৰক্ষ।

<sup>&</sup>quot; For বিষ (' has: সু (image), and I): ম্ব (beautiful).

<sup>•</sup> For चर C has : नर्थे (moveable). तर in the original is evidently a mistake for चर।

<sup>•</sup> For হবিব C has: ঘৰ্লণে (constructed), and D: ক্ষণ্ণ (remaining or existing).

<sup>ੰ</sup> For ਮਾਰ C and D have: ਨਵੱਕਾਪੇਂ (thing or substance).

<sup>&#</sup>x27; For আইন C and D have : শপুণ (without exception or remainder).

s For ਬੁਮਾਰ C and D have : ਵੱਧੋਂ (essence, self).

दे.पर्लय प्राचित्र मीका क्षुका लिए दिन्ह प्रकृत क्षेत्र के हिए हें प्रवचारा प्राचलित प्राचल के स्वाधित के स्व

तः यश्चे स्थि कुं सर्वे पशुप्तशयदि दिन् भूनः है संभूनानग्नः नृतः गुर्शे स्थितः स्थितः स्थान्य स्थान

रट:चेत्रान्त्वेश हे. त्र. के. यर प्रविचारा, रट प्रचेतार प्रचेतार हो. वर्षा १। इर ।। विरम्भे से. क्ष्मेश, हु. जु. के. यर प्रविचारा, रट प्रचेतार प्रचेतार हो. यरा व

 $<sup>^{1}</sup>$  C has: 55 (and), and D: QS (like).

² For **चार्या** (! has: ने लेंक (charioteer of the sun), and D: ने अपने लेंक (the sun-youth).

<sup>\*</sup> D has: 🔊 " ( ) " | D has: 🔻 " | D has: | D has:

<sup>•</sup> D omits ችላን ፣

<sup>5</sup> D has: 독재고'지고'통해시 1

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> For श्रीसत् C has: भुम'बेट ऐर'भूक (oily and luminous), but D literally: २५० भूक (glorious).

<sup>&#</sup>x27; For सान्त्रेन्द्रनील (' has: মঠিগমন্ত্র্র (the high blue thing), and D: জাঁহু গুঁও।

<sup>&</sup>quot; For ব্ৰহ্ম U has: মধুমণ্মই ইণ্ডুম (?) and D more literally: ১৭৯৭ মেন্দ্ৰিম (stirred-up milk).

<sup>&</sup>quot; For বিশ্ব C and D have : শুক্ত্রীৰ (of all sorts).

<sup>&#</sup>x27;' For ভাষা (' and D : ঈম্ম'ম্প্র'ণ (lit. to make use of, that is, application or imposition).

गुक्तसहिक्ये नेका क्षेत्र सका नेका मुक्त रामानी प्राप्त विकार है है है है ।। रमानी प्राप्त के का क्षेत्र सका नेका मुक्त रमानी प्राप्त के सम्बद्धा ।।

णुदर्भणाकृत्'द्धान्याध्यक्षणुकार्त्तृत्युक्षाकृत्युक्षकां अतिक।। देश्यदेवस्थान

चर्ष्यं तर्मार्ट्र सः श्रुर्यः यः भ्रुम्याश्रायः भ्रेष्यं सामारः ।। स्वाप्तर्मातर्मान्त्रः सः श्रुर्यः यः भ्रुम्याश्रायः भ्रेष्यं स्वापानान्तरः सामाः ।।

 $<sup>^{-1}</sup>$  For মন্ধানে U has: নুমপ্রত্যুথ (enlightened or made distinct), and D: ম্মানুন্মপ্রাথ (made very distinct).

² For तन्त C and D have: दें १९ (that-ness, essence or truth).

<sup>°</sup> For बाह्वी C has: ১৭৯ (witness) and D: ১৯৯ (?)।

<sup>•</sup> For বাৰ্ক বিব্ C has: সুৰ- নৈশ্বীৎ (the Omniscient One himself) and •D: প্ৰশাস্ত্ৰ আনুৰ- আনুৰ- আনুৰ- (the real Omniscient One).

 $<sup>^{5}</sup>$  For বাভাব্C has: মইমন্তম (by one's own personal experience).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> For बिजान C has: बार्ने अप्तानुन्य (that which enjoys strewing-oblations, that is, a crow) and D:  $\mathbf{p}$ : प्रेंग (a crow).

नाब्द्रानान् सुन्तान् स्थानान् स्थानान् स्थानान् स्थानान् स्थानान् स्थानान् स्थानान् स्थानान् स्थानान् स्थानान

বৰণাশী ৰূ'ব শাদ মেলাশ ই ঐ ৰদেশ শীশ 'বদ ইনি শীল শিল দুৰ । বিন্দু বিন্দু বিশ্ব শাদ মেলাশ ই ঐ ৰদেশ শীশ 'বদ ইনি শীল শিল দুৰ্

द्व-गुट-झ्नायर-देग्वहेंद्-'द्यायदे स्नुव-वेुद्-'क्रेस्स्ट्रिस-यदे-कु।। रूट-स्रेस्स्राहेंस्य-यदे-कु।।

हंब:तश्र-कुम,म्मेस,म्मेन,पर्वेश, वेशक्ष:त्य, सर्वेश,मेन,पर्वेण,प्रेश।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For ভ্ৰহ (! has: শ্রুড় ন্ম (by affliction), and D: মেশ মান্ত্র নাম (by plague or epidemic).

² For आपत् (! has: कु: ५ (decline, fall or calamity), and D: कु: (string or cord?).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> For शास्त्रहेतुः C has: यत्न प्रमाप्त कार्य and D: यत्न प्रमाप्त कार्य कार्य in the original is a mistake for शास्त्र।

<sup>• (&#</sup>x27; has: 454' has and D: 45' has (intrinsically).

<sup>ै</sup> For तद्वादारातिरेक C has: धुन्यस्त्रेयाँ (more than that speech), and D: रेप्यान्य पर्मेर्प्य । C and D have R for तद् । The original reading was therefore तद् and not तद् ।

<sup>ै</sup> For विधि C has: भूष'हें (act of accomplishing), and D: कैप' है (manner).

The reading was is to be preferred.

न्यस्य सर्भः सुन्यस्य स्थान्यः । ३०: ॥ त्राम्यक्षः सुनास्य सरम्युरः सङ्गीटाय्यदः स्थान्यः ।

. चटु.चोड्डचोश्च.तर.क्रैज.र्-चार्र्जुल, ।। रचु.जचश.जेंद्र.रचाटु.क्रे.शडूर.ध्व.चटु.क्र.चश.बोशज. थ.चश्च.

- <sup>2</sup> For মন্ত ম্থিনার ('has: মু'মই'ক'ন্থ'ন্থত্'ঐ and D: মু'মই'ক'ন্থ'ন্থত্' a (a conspicuous digit of the moon). The suffix ম is to be preferred as the original is in the feminine gender.
- For ঘৰক্ষা (' has: বুল্ম'র রূপ্র (O one possessing thick mercy), and D: বুল্ম'র প্রথ (O one possessing mercy in an exceeding measure).

च.मूट.कुर.पर्मू.च.रचा.ब.प्रिट.चर्डूट.कि.लुश.लुट.बु.दचा.तर.चेश. चाट.कुर.पर्मू.च.रचा.ब.प्रिट.चर्डूट.कि.लुश.लुट.बु.दचा.तर.चेश.

ब्रिंद गुै भेर्बिद न्द्र हैं नाहा गुै कार्यका 'चर्डेद द्वरा' वदना नीहा यदि '।। विकास सम्बद्धि ।।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For पविचोक्तत सनसि सिय (' has: थैर'कै'रम'यर' हर्षायर हर्षायं (in me rendered pure in the mind), and //: थैर'रम्परायहरूपयरमाण (in me having the mind made pure).

² For জীয়ন: জ্মান C has: ১৯ থ জান জান জী (the abode of prosperity), and D: মই মইল শ'ল কম'ই (abode of heaped bliss).

 $<sup>^*</sup>$  For दृष्टं C has: अर्थेद: and D : প্রশূস্থ্য দুরুস্থ ।

<sup>•</sup> For অব্যৱ C and D have : ক'ঠন (a part, a little).

 $<sup>^{5}</sup>$  C reads and D : and 1

<sup>•</sup> For অগিষরীয়ন C has: Qন্নী-ইমানিশ্মান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্তরশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত্রশান্ত শান্ত্রশান্ত শান্ত্রশান্ত শান্ত্রশান্ত শান্ত্রশান্ত শান্ত্রশান্ত শান্ত শান্ত

चर्चर्यक्षश्चर्याः विश्वरत्द्रं यदे 'वर्षश्चर्यः (८८४.चः) रे सुरक्षः च ।। वर्षेद्रं विश्वराचर्याः विश्वरत्द्रं यदे 'वर्षश्चर्यः (८८४.चः) रे सुरक्षः

मार "व्याने क्षा प्रह्मा हेन पर्ने ते प्रश्नामा या प्रहमा हेन न्याः सुमालयमा स्वीमा स्वापः क्षा मार्गः विकासी ।।

ब्रिस.व..दुः स्यून्यः स्वर्ते वर्ते न्यून्यः स्वर्ते स्वर्ते स्वर्ते स्वर्ते स्वर्ते स्वर्ते स्वर्ते स्वर्ते स

- ¹ For gखाईबाम्हा (' and I) have: पञ'नेष'एर्दे'। (lucky or blessed desire).
- The second line in verse 37 in C is too short by two syllables: D adds 5527 meaning "sweet" corresponding to the original nut after 2903 to complete the line.
- ' For আনুদ্ধি (' has: ইথামই মানু (in the interval of deliverance) and D: মাইথামানু (until deliverance).
- For भोग्रां (! has: শ্বুদ্ধ'মু'ব (to be practised or experienced) and D: অদেশ শ্বুদ্ধ (enjoyable).
  - ै For यत् C and D : नः ।
- <sup>6</sup> For অভিনৰ অভিন বিহা C and D: ঘড়াইঘট্টেন্থ ক্ষমত্ব (marked with the blessed svastika or lucky configuration).
  - ' For নত্ত্তী C has: ম'ন্ত্ৰী (ground or estate), and D: আঁহ'ছে (city).
    - $^{\mathrm{s}}$  For बङ्गाय C and D: धुर (quickly).

ब्रेट्य प्रें स्वर्धे प्रमेश्वर्षे स्वर्धे क्षेत्र स्वर्धे स्वर्ये स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्ये स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्ये स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्ये स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्ये स्वर्ये स्वर्ये स्वर्धे स्वर्ये स्

' The concluding remarks in D are as follows:—

ห้านลัง วิชุด พลง หลัง หลัง หลัง หลัง เพื่อ เพื่อ

## Another Tibetan version of Sragdharastotra.

## स्रेर प्रतः त्रें व परे प्रत्रेंद प

कुण्यारः स्नेत्रः । स्यू पुरुष्ट्राय्याः द्वार्ष्ट्रः । वेतः स्नेत्रः । कुण्यारः स्नेत्रः स्वरं से हेना सेटः यः वेदेवः यदे यदे विदेशः ।।

भक्ट्र-स्मर्गम्भास्यम् द्रम्यः ।। १।।

नर्षेर्-स्मरः स्मर्म्भास्यम् द्रम्यः ।।

रेशः मुद्र-स्मरः स्मर्भाः देनः स्मरः ।।

रेशः मुद्र-स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः ।।

रेशः मुद्र-स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः ।।

रेशः मुद्र-स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः ।।

रेशः स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः ।।

रेशः स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः ।।

रेशः स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः ।।

रेशः स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः ।।

रेशः स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः ।।

रेशः स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः स्मरः ।।

चय्याक्ष.व्यायदे.**र्वे**ची.चक्रिय.श्र ।। ने तार्नार् अस्ति साम् श्रीयादाश्वास्त्रवित्त्रीं शामादा ।। र्शेटशःराचरमाम्बेशहःकरःच।। रे अर देना रु झुक्ष दक्ष दे।। र्नेब सेर यन्मा वे स्रेंयश कृत सिंदा ।। श्रीयर ज.३. श्र-दाज कंश चीचेश ।। रे रे मावर में सुर य वेंश।। रे ब्रिंश लॉट चते हुँ र्या स्ट्रा अर्वेद्र-देव-पर्देर्-गुद-म्बिक-भिर-भेर।। क्रीनारा प्रह्मश्रस्म हिन्या है।। वर्वाकुःश्चित्रः अर्वेटः वर्तेर्ः व्यवसः स्त्री। १ ।। श्रमसास्त्र, वयसास स्टर श्रुपा यद सुर ॥ ने त्मक्रीट है के सर्हर दस ।। भ.पीश.तर.वु.श्रेट.डु.थाह्र.।। दे मिट्स वरवा के लूट चेर थे।। यद्गायादे यहित्सहर एकयाये ।। क्षाया सेरायस सामार्टर रस ।।

द्वायसानुसायसान्त्वाद्वाद्वा ३ ॥

हिन्द्विद्वस्यायाम्ब्रेसयास्य ।

हिन्द्विस्य स्यायाः कृष्य यहा।

<sup>1</sup> ls \$4'45' for \$'4; ?

यात्रान्नारु:दश्यकात्री। बुवासदै।देवादुःसुःसूरिःस्।। देश्यस्य प्रदर्भे यर विषुर ।। भक्रेरकेर देश होत्युर रा।। यप्पट्युकार्स्ट्रियर वेर। २६ना<sup>-</sup>देशमाशुक्षःमी'नक्षुप्रकाणुप्देशे।। हिन् कु त्रम्भ वु मार वर वुमा। रतमा प्रश्न भीट मी प्रायमा स्र क्रुम् ।। देवेर्स्स्यासाहिदाधेवादे ।। **શ્ચર્યા હત્યા** કુ.સ.લેશના il ह्येद:य:ब्रिंद:ग्रीकाष्ट्रिय:यर:नुका। v ।। ॐब∙ऑ⊏शःगुब•मुःये•देश•देश। यन्नामी असाद रे नगर् केंगा। श्रात्ना श्रुमा पश्चार रेया है।। यनमामी सुरापरी सुयारसात्।। श्रभश्र.वर् र्थश्रम.ग्री.र्सेनी.चर्चित्र.व्री। द्यायात्रियायरागुराउग्राप्।। मुर्टिर गुरिस मध्यालय प्रतिया प्रतिया प्रा मन्नानीकेटरनुन्तुमार्थरर सर्हेन।।

**ह्**याश्वारशः क्यायात् । ह्यायायात् । । यदमामी शेमश्रायः भरः यदः दुश।। सुरास्यरपर्यम्बारासहरास्य लु।। ७।। लन्न,नश्चेट.वर्डूट.राष्ट्र,क्ष्मानहूर.कुट. । देन्द्रम्भेरिक्स्यदेश्य ॥ मन्द्रभानुषामुद्रदेन्द्रम्यमुद्रदेशी हिन्द्रानुः यान्यन्या मीयालुयः ॥ यरमाञ्चर यर रे के मान्द्रे ॥ हिंद्राणु हुद्रमुख्याम् इम्बर्ध रह्म ॥ न्दः तर्देर् प्रस्था उद् क्रेर धर त्युर ॥ श्राचरे श्राचडेर स्वाचस्य है। षदःवर्दुदःर्नेम्**श**केशेश्वर्दुदारे ॥ ४ ॥ यदमान्त्रः र्ह्ममा स्त्रः प्यतः गुरः त ॥ <u> १२.स.चेश्रःश्रेत्रस्य ।</u> · हिराभार्द्रायाञ्चेक्षामान्य ॥ र्यट ब्रेंश या दश्चर्य प्रश्न ॥ हिर्गु. धूनाय द्वर सेर दर्मेन ॥ वन्नार्देबहिन्छैं श्रुप्तशयाने ॥

<sup>1-2</sup> B for 34 ?

यदेशस्य यदमा समाध्य त्यर लु ॥ विद्वत्त्रेयदेवत्यरः मुख्यः द्ववः स्र ॥ श्रीटा है के नियम भी नियम में बर्यसम्बद्धः व भूतमीशयनपर्देरकेड मेर ॥ ४॥ श्चित्राश्चरक्षात्म्यम् ट्य.स.ट्रे.यथकाग्रीकान्तिर.यथ ॥ रे भेर्भ हिर प्रश्निय भूवश भेर् ॥ मधिशासपुःश्चित्रारास्या चित्र ॥ स्नु-रेमान्ययक्षेन्यश्रे ॥ ह्म्यासदेखियशागुःयद्गःय ॥ यन्नामिश्रासळेन् स्नयश्रासकेन् ने ॥ देशकेलानीर्केनायर्के ॥ दे यर्देव यस वे यव पद्चास रे ॥ ० ॥ र्शः श्वरं प्रमुद्रामी मार्थः श्वरं मित्रः ॥ रुषायुःचिद्धवाद्यायत् स्टाञ्चयसार्ययुटः ॥ मिल्र. (ब्रेट. प्रमीय. यप्. रूप. यशायिमे ॥ देनुवन्दवदःक्ष्यसःदनुष्यःदुःदे॥ यम्बरायशःस्राचीयाशःस्रीःसर्टरशःख्यः॥

पहनारा ने देन में स्कूर दे नियं है। म् । क्यार्ययात्रः स्वयसारे त्य क्रीटाहेर्ड स्निर्म्मा स्मिन्द्रे ॥ **भ**र उमाद्रक सेर वेसस वेर मुर् क्षःमाहित्यानर्देत्याभेश ॥ यरे.यर.मृ.सर्जे.यर.यसूत्राये ॥ १० ॥ ब्रैकक्षाक्षरः विदर्गतन्तरे वदः ॥ रे'व'से ध्वाउर्गीसे ॥ ये खें करत्वर विसर्वे र्यावसासयार् १९२१ वर्षे सेस । हिरायास्यायर्राष्ट्रम्याक्रीसुर ॥ सर.क्ष्मान्त्रस.यु.म्रॉन्ना-वृद्यःयस ।! शुरःवरःश्वेबळरःमीसःबेवर्श्वर ॥ ११ ॥ र्श्चेन्स्यारःक्षेत्रप्रायश्रम्भाय ॥ पह्नान्तर् कियान्नादशक्षा युट्यत्रे सेट्य विक्रुन्य ने द्रम्य गुरु दे दे से से मिन्स ॥ मु:दे:व्यादशक्षेत्र्यायश ॥ म्नाट के बद्ध वर्ष नित्र में के बहुत हैं

मिर्शावसामके प्रशासी पर्मावस ॥ द्रिन्धेयदीयहार्यम्बि ॥ हिन्द्र रस मुश्य दर्भ न यर विना नम्पान्य रेग रेग हेता होता । नेष्ट्रेटमानरन्यम्यन्तुष् भ्राम्बर्धितः याजनासानाशेयः ।। निवर्भेरनिविष्मर्स्यस्याणीय ॥ वर्गुव दश भेंद्र य से दे वे सर्वे ॥ र्रे.गुःतातामाश्ररः रे.शदः ॥ देःदर्भनायानाय्येत्रः द्वेवः सः व ॥ रयम् सुराद्यान्यम् सुरादश्ये ॥ भर्यः चित्रमाटः वशः गुटः वः इसस् ॥ बिर.श्रमाकं.ब्रट.स्रिंश.यंश.वैट. ॥ म्जूजान्द्रमानुमुद्रायुद्राज्यान् ॥ मिर्निर्म्यसम्बर्भी सेर्नुस्मुश्चित्र ॥ हिन्द्रीटम्बर्ध्यार्थेर देशस्यक्षा ॥ न्यतास्त्रिमपुः नष्ट्र प्रेत् वे ॥ १३ ॥ मटाराश्चराश्चरयाद्वेतश ॥ 美·馬·母·母和·木口·克·西斯利

श्चित्रमारक्ष्यसम्बद्धान्यात्त्रा ८हमारान्त्रेन् से द्वानुदार्दशक् ॥ हिर्वेशवर्षेर्यानहेर्यायस् व्रिः दशः श्रेद्वे व्यावान् स्थायय ॥ 🔑 ॥ र्ने.च.पट्टिज.च.पहचाश.चप्रु.चा बेचाश ।। पह्नाश नेर्मिर्द्या नेर्रे भी राष्ट्र प्रवर ॥ हमार्'स्र ने ने नाममार्' स्थाय ।। क्रे.श्रुब.ह्र्य.य.ह्यूयाह्य ॥ म् ने र हेर्द्र निम्य र र र निम्मा र दे र र क्ष्मायत्रित्वरःम्बरादे द्रिरातुरा ॥ दे.र्युयाप्तिराणुः व्यवस्य म्याय मुक्षःसरः ५५'सरः हि५ भः नुष् ॥ ह्युयादेग्स्य,द्वयाद्येद्धयन्यम्,गुरः ॥ योद्देव्यासर्हेद्देद्यदेश्यदेशहेतः ॥ ११९ ॥ र्वेद्रनीश भेषा मळमश सन्य देवाश की ॥ देशन्त्रेद्रान्यमाद्रश्चित्रक्षयाधेश ॥ यमानसानभूमाश वशासावशार्थे ॥ सुनः स्राधानम्यान् साहित्रः दसाद् मिंभःसिन्दिन्दक्तं ।।

उ उँश्वामनेदः तर्देर् क्या। के.य.चाकेदाइसमाणीस के.च्रेर ॥ <u> जूनाश.वंश.भूश.वंश.श्रृथ.वंश.श्रृथ.यंश.</u> र्मेचीयर्मिताश्वर भूट.प्रैट.द्याव ॥ म्द्रम्बराङ्ग्रियः सर्वे लियश्यः सञ्जयस् ॥ श्नर्रदेगामीसदेगोंयरदशस्य ॥ १८ ॥ श्चि.श.चेश.राष्ट्र.चा 🖹 वाश.श्व.ज्याश 📗 भू.र्ट्युक्तिस्यस्य र्ट्राट्यस्य वर्षः श्रीयः यत्रम् । श्रुश्चणुटारमामा रुक्तास ॥ <u> रे.वृट:रुश:श्रु:ब्रिंर:गुंश:वर्धनाश ॥</u> रे.चर्हेर.य्य.मीश्रक्षमाय.रम ॥ श्वेवर्धिदे द्वयासे राउस ।। देख्यसम्मुस्यदेखुटःवरःवेद ॥ १० ॥ पर्यंग.येंट.च.भू.श्रृंथ.यु).चांबेचांश ॥ ट.मेजरहन्नश्चरास्ट राज्याश्वरा देशके शुक्यामानमायाय ॥ मूर्यान्विदासर्भ्यः कः स्ट्राटं यः श्रेशः ॥ सर्व-भेःकर-यःतुर-४माव ॥

प्यायित्रास्य स्वायम् क्षर रे. हुंचशकु ८मा १ शशकीश ॥ मिलिट महेमार् मुद्द रंगार ॥ मुँजामहिरणीय सूर्यमिरायय ॥ र्यत् र्वे मिठमा मीशरे इसश वर्डेस ॥ रसरेशक्षशकेराद्यान्यातुस्य ॥ १८ ॥ र्ह्मनायसम्बद्धार् देना वेनास ॥ जिशारा सेंदश देश देश देगा रेट सिंच ॥ कुःशेरादेशसम्बद्धमादावे॥ श्च.च श्वेचाश.त.तेच.त.वश्व ॥ বর্বীর্থমমাট্রীমার্বীর্ভ্রমারার ॥ मुक्तायाहिरागुः लगशामहेदादस ॥ द्रमार् हिदायास्त्रसम्बर्धाना ब्राह्म नुषद्भारत्युर ॥ माध्यस्यीपार्नम् त्यास्य स्या यद्गर्नार ये कुश्रायदे हुन ॥ देशक्षेमीवेमाराच्यातिश्वर्यन्त्रा । ७० ॥ श्चित्रद्विद्वस्यसणीसःचण्यःदेशः ॥ इक्टूर्र्स्स्इत्यम् ॥

व्यापत्रे वेर वे येट श्रायर मुर्गा मनेशमानेदमारोगर्भुगसमारे ॥ हिर्मा से सम्बुधा मध्रेत व मुक्ता मक्ष मश्चिट स्व शेट व्रित्यूमा धर नेत् ॥ दे.पर्त्रुचाश्रायाः भटाक्तियाः सं प्रे अर्व ॥ मिय.क.क्रा.क्र्याश.चन्याश.वश.व । मशिट.मी.रेवट.रीमो.श्रट.प्रि.ह्यूरे ॥ ५० ॥ श्रामानुषानशास्याम्यसामिदशः॥ लिसा ग्रीमार्नेना र्मर मुन् ।। नुनार्याम्बर्गाः सुकाकामृत ॥ <u>इमानुः नेमान्दः श्</u>रें अम्बर्धेन् ॥ माव्यमी अर्गु र् देंदर में ना प्रहेत ॥ <del>हमानुः</del>श्चेरश्रस्थानेन्यने ॥ ब्रुवियामानिदायाः सुनद्याः दस्य ॥ देशयर अहेश अर्जेर प्रश्ति॥ इ.लच.शहूश.तश.चीलच.तर.चुरे ।। क्रेंचशक्तिम्माट्यं के देशसणीश ॥ नर्मार्ट्र मुर दशम् निर्माशम् विषया रश्चरश्चरम्भिशमुक्षर्यरमुर ॥ ३०॥ मान्द्रमार्थमा यशन्दर थेद् ५५५५८ ॥ र्द्धर-१८:घनशः कुंशः देंद्रः क्रेयः ।। क्रें ब्राया भेषा नवी चये हेरे ॥ **影楽を名が過にうえがれる** सु:ता:वड्डा=स:णु**::क्रे**र:व:येर ॥ marity מיבאַראילאים !! शम्बर्भन:रुक्तेरिक्केरक्ष ॥ श्रेत्रेयुनार्थेरःशुरःशरातुरः ॥ ४४ ॥ दर्जीयायेदायश्राहीतंते ॥ म्र्याश्चरायस्य १.६८ यस्य मन्त्र ॥ स्ट्रां राज्य वार्य माहेर मीश र्वेर् हेर-द्रोशरार्देव्य रामा रेट्याशु ॥ गुःसङ्ग्रेयसःहरूयः ।। रट.मी.र्रेमी.यर्जिज.यर्जेथ.वस.र ।। द्रम्मश्रम्मायाश्रायाचर्ते ॥ ट्रे.चर्मुङाशालटाहिशाचर्सुरावशा ארישליקבים שַּׁמִיבִקּליוּדם װ हिसादेर मार्ने द देखें मारायश ॥

भट्ट्रश्र.श.र्थश्वश.ग्री.जच.टचीव.चीच ॥ रेशकी मार्केन स्प्रेमा सन्याकेन ॥ ३३ ॥ द्भुम्बारानद्वरः स्रुरः यदे त्यावरः व्यादि नीबरुःदेर्भेन्द्रन्यस्यान्य ॥ सर्व केर स्व सरे सुर सेर दर ॥ सके यर्मा ॲर्म्सूट यें के ॥ इ.वेट्रुःश्रेक्षाम् र्नेनाद्व ॥ <u>रे.डेर.कॅ.च.२.च</u>=८४.२८. ॥ रेक्से के के के अदे दें ।। ट्रे.स.स्रेट्रस्ये.चित्रःचीक्षःचण्टः ॥ रुम्यामी'र्यत्'चेंस्ट्याप्टः ॥ ब्रुविस्माहिन गुरुष्यायम् दिन मुक्ष ॥ र्षाप्टर.जूश.श्रेंट.चर्.चेंप.तूट.चींट ॥ ४० ॥ য়য়ড়ৠয়য়ৼঽ॥ र्वेर स्टर्भ वर्षे के प्ये हैं ॥ रेभाउदार्वभाग्यम् ॥ क्षे.भू.र्थश्वश्व.ग्रेट.पञ्च्चो.श.येश ॥ त्मूर्यं सरम्भष्ट्रं या वैद्याया वर्षेत्र ॥ नीवनुःकमाश्चवशास्त्रेन्द्रेगमसेश ॥

क्षेत्रभाष्टिदाणुःरेषायासुय ॥ देनाय वहें स्पर् सुर्वा रेवट खेरे । रयामी त्र्रे झेर वृह्यमुक्षा । यम् पत्रहर दे या सेना या दे ॥ लट्यंशलट्रिम्ब्रिंट्रिन्य । मिविस्थायवटाक्षेत्रवृत्यास्यायमुर्मा । ४४ ॥ शुःदेवाःस्ट्रेटःचशःश्रद्देशःचरः नद्वाश ॥ रे.चर्चाक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्ष इ.चर.छ-देखाचरेचेश्वारा.ट्रे ॥ शुचारदाचिरः चना र जेशास ५ दे ॥ ब्रॅर-व्यवासासर्-र-व-वन्नास ॥ ट्रे.ब्रेस.वेट.चस.वेट.स.वेहा ॥ मेर्नारम्मिरम्मर्स्थारारान्त्रम्थ ॥ विवश्यक्रिश्यम्बाशयः देः यद् ॥ श्रीयाश्रीयाञ्चार्दरामाध्याया मुँगःसाप्तिदःयः वश्चवद्यः दस्य ।। वर्देर् यते क्षायानम्य वर्षमः ।। नेःसन्भग्नें वर्षेनवगुरः ने ॥ ३७ ॥

ह्रित्त्वायाद्यस्य हेर् हेर् हेर् हेर् हेर् मार्थरमी यह रेज्य ॥ 型を大きまれるなる。 यरहूं द्वे भीर देवे ॥ द्धरः त्रद्रामाः भः दे विसदसर । देशक्षक्षक्षके विष्तुः झ.र्भस.ग्रीश.र्.क्षेत्रचर.पस्चेत्रश ॥ ब्रेंबरमहिंदिगीशयाव रहेवनीश ॥ क्षे.मु.सं.रं.लेब.रूटश.झेश ॥ यरे.य.पेबर्गु.अससासु.स्ट्रा ॥ २० ॥ मार्चर दट दे गागी य !! ष्मण्डन्द्रश्चित्रन्दर्दे ॥ ट्रे विस् रु इस्या गुरा वे पर्ने ॥ क्षेत्रिदेश्याम्बेश्यागुःचर ॥ क्ष्राधीमार्यः भेगित्रात्रात्रात्रात्रा धर देगा र्ढर देगा हेर के जिर् क्षेत्र्यस्थियान्ते देशस्य द्राः ॥

## र्वेट.च.५ह्य.नर्.चर्ट्र.न।

हिन्णुः यम्परः हैन यस्ति ।। २०॥ इस्युवानु ने हेन सिस्टा ॥ २०॥

क्राःस्तरः मृत्याः सुर्वे त्याः स्वाःस्तरः स्वाः क्राःस्तरः द्यायः सुर्वे स्वाः स्वाःस्तरः ॥ क्राःस्तरः प्रत्याः सुर्वे स्वाः स्वाःस्तरः ॥ क्राःस्तरः मृते व्यक्तिः स्वाःस्तरः ॥ देशके प्रहिमाहेक मारुक र्यो नगारः ॥ मिल्ये प्रभीयामीलयायमिट (वेपयामीव्यामीय ॥ रे.शक्यत्वर्याचात्तरक्ष्यायान्यः ॥ रयट:सुमाळेशचें पिय:पहमानें ॥ ष्ट्रिन गुँ सु दे नहें असा नमुकायस ॥ शुर-पद्गतह्मशायाद्वेशशायवेटः ॥ भुँ य प्रेंबर यक्ष प्येंद्र ॥ २० ॥ मिक्याचीशक्षर्भः ।। बेचीश.क्ज.सैची.चीश.सर्जुब.कश.चडीट. ॥ नीयर्ित्रहमायाया क्रियाया है है ब्रम्भायन्। विचायन्यायना निर्देत् व रे:इससायहमाराके:स्वायार्'सर्वेटः ॥ गुःसदे सिंश वश समाध्य पर गुर्गा में र यदे न्नु वे वे व द द द मारा ।। शन्द्रसम्प्रभः ह्येन्य नेन् ॥ र्रे अदस्र हैट हैट क्षि के वहुट ॥ **ब्रह्मिक्षाकेन्द्रेन्**क्रेन्क्र्यक्रम् ॥ ३० ॥ मिश्चामीश्रिक्षश्रेट्या मुन्यसर् यसुरि रे रे यस ॥

त्रमादेशयारे त्रे वर ने ॥ यरे यर मृद्धारा र्वट्यारा रूट् ละพ.<del>รส</del>ะ.รู้.สส.วิส.ระ. II रवट.सैबाकुर.त्रु.प्रीयाङ्ग्बाश ॥ क्षादरक्षादरम्युवर्वेवरदरः ॥ ट्रे.ब.चब्रिट्र.ब्रेब्रह्मयादससार्दरः ॥ बुर्चिश्वाश्चर्यं वर्षे विद्यालया ॥ यस्तर्यरेनिविषाः हिसारेरान्स ॥ गुःसरवर्षुह्रवर्षके ॥ पह्नाद्धानश्चरम् श्वरामीशःस्नानुसाय ॥ ग्रे.श.पंचील.यु.पंचील.चारश.रा ॥ श्रुक्तिम्बाञ्च सेर् पटेंस रें ते ॥ गुःसञ्जूतासहिदार्यक्रिम ३३ ॥ मि:द्रमान्त्रीश्राद्धी:शर्वेदःयःयः॥ मी. भीषाशान्त वृ. हो वर्षे र न्यार-न्यराम-न्याकेश्याकर ॥ न्ययम्बर्डिक्नेययन् ॥ मि.श्रमानीश.श्र.शर्बर.ताम ।। त् सर्भे कु सर्के रुपसर्गराद्र ।।

मि उना मीक्ष के मार्थ र तर् सर्मे ।। प्रिन्'णे'माञ्चमाश ने'श्रं क्रिमाश सर्वेद ।।। ्रीयन्दरः तद्भन्यः नारः तर्देदः ना बुनायः ।। ३३ ।। भः नेश्वासरार्धे वस्राय्याय स्त्राहे**न।।** देश.वे.घशश.क्ट.चोशज.चर.अर्बेट्र.।। दे केदा अधिक या द्यार ये जिल्ला । । देशयराष्ट्रिराणुः व्यवस्तराहे ।। म्बद्धाः त्यसः चम्रहाः उदः सिहेदः दाद्यः नेदा। ୴୵୶ୖୣ୵୴୶ୣ୶୶ୄ୕୴୶୷ୄଌୣ୷ यरमाम्रीक्षायःम्राद्रशः युशः दशः दे । । नुःरेनामय्द्रदे स्रुप्ट दे।। र्ह्मायर्ह्मयार्ष्य्यसम्बद्धाः विद्यार्थसः व रे.भ्रेशक्षक्ष्यं यन्यामीशः द्यः र्र्याः श्चायत्वेषः यन्तेषः ।। मिथ्यंमुःशंश्रश्रश्रातामिथ्यःमिटःमुः।। ३० ।। यन्नामीश्रानुश्रायदे देवादरे दे ।। मानुशर्मिटारु द्वामायरामहित्।। हिर्णे अहिरयरे अति। नरमामीसानु य देवासरम्भेटा।।

द्रिन्दरः स्टान्नस्यः स्वादः स्ति। कृत्यत्रे माकृत्ते मुग्नस्य स्त्रुतः स्ति। तुमान्द्रम् स्त्रुत्ते स्त्रुत्ते ।। स्मानस्य स्त्रुत्ते मुग्नस्य स्त्रुत्।। स्टान्नुद्रस्य स्त्रुत्ते स्त्रुत्ते ।।

चर्त्रस्त्रियान्त्रस्य स्वाद्धः ॥ २० ॥

चर्त्रस्त्रियान्त्रस्य स्वाद्धः स्वाद्धः ॥ २० ॥

चर्त्रस्य स्वाद्धः स्वाद्धः स्वाद्धः स्वाद्धः ।

स्वाद्धाः स्वाद्धः स्वाद्धः स्वाद्धः स्वाद्धः ।

स्वाद्धाः स्वाद्धः स्वाद्धः स्वाद्धः ।

स्वाद्धाः स्वाद्धः स्वाद्धः स्वाद्धः ।

स्वाद्धः स्वाद्धः स्वाद्धः स्वाद्धः ।।

২২-বৃ'বইবু'এই ঐশ্বেদ্ধ ।। এবনানীম'এইবি'ধ্যম'এএব'ই ঐশ।। मुंद्र-द्रम्मदेश्वर्याणुम्दे ।।

द्रिम्द्रिद्रमणुद्दे मुवद्रमणुम्दे ।।

द्रिम्द्रिद्रमणुद्दे मुवद्रमणुम्पद्रम्।।

द्रिम्द्रिद्रमणुद्दे मुवद्रमणुम्पद्रम्।।

द्रिम्द्रिद्रमणुद्दे मुवद्रमणुम्पद्रम्।।

द्रिम्द्रम्मिम्सम्भणुः (व्वयः गुण्मिद्रम्।।

द्रिम्द्रमणुम्बस्य स्थानुः स्वयः स्था।।

द्रिम्द्रम्मिम्सम्भः स्थानुः स्वयः स्था।।

द्रिम्द्रम्मिम्सम्भः स्थानुः स्वयः स्था।।

द्रिम्द्रम्भः स्वरं स्वयः स्वरं स्वयः स्वरं।।

द्रिम्द्रम्भः स्वरं स्वयः स्वरं स्वयः स्वरं।।

स्वरं स्वयः स्वरं स्वयः स्वरं स्वयः स्वरं।।

शः देन्। सेट. च तह्र पर्वे नर्षेट् य।।

र्श्वेय-र्येष-स्थय-स्ट्र-सिव्य-प्येय-प्रिय-प्रिय-प्रीय-स्ट्र-प

## NOTE.

|      |           |     | 21022            |           |               |
|------|-----------|-----|------------------|-----------|---------------|
| Page | 43        | for | <u> শ</u> ্বীশ   | read      | म्प ।         |
| ,,   | ٧3        | "   | वानव             | <b>37</b> | मानद •        |
| **   | <b>A.</b> | ,,  | • बर्वश          | 19        | חברשון        |
|      |           | ,,  | عاد.             | 19        | न्तर ।        |
|      |           | *   | <b>5.4</b> 8     | ,,        | 5'वदे ।       |
| ,,   | چې        | ,,  | स्रायन           | 19        | मानद् ।       |
| "    | કર        | "   | विवस्त्          | ,,        | स्तोट ।       |
| **   | કર        | 19  | इ.र्मक           | **        | रे-द्वास ।    |
| "    | سی        | ,,  | ବିମ              | ,,        | @K.1          |
|      |           | ,,  | चांत्रचांश.श्र्य | ,,        | चाडुमाश छन् । |
| **   | yo.       | "   | ন্ত্ৰৰ           | "         | ন্ত্ৰৰ ।      |
| "    | ひし        | "   | ፯፞፞፞፞            | "         | 51            |
|      |           | 19  | . यर्            | ,,        | बदेव ।        |
| ,,   | ve        | "   | भूका             | **        | ग्रची ।       |
| 92   | LZ        | ,,  | <b>खड्डाम</b> र  | 99        | चडुमर।        |
|      |           |     |                  |           |               |

### TRANSLATION.1

1

Reverently bowing my head weighed down already by the coronet formed by my joined palms, O noble Saviouress, refuge of the distressed, do I worship both thy feet which seem just dyed as it were with lac by reason of the gleam arising from their contact with the glorious splendour of the lofty gods' crest-jewels resembling in their ruddy brightness the light of the infant sun.

2

Hapless that I am, with my body inextricably plunged in the fire of misery, utterly at a loss to know whither to turn, afflicted in my folly on account of the futility of my frequent attempts to do something or other, I who have oftentimes heard of thee from others, now, following another's lead, take refuge in thee who destroyest sin, linked as I am to the hope of regaining my light, even as a blind man turns his face towards the sky to behold the splendour of the sun and the moon.

8.

Thy mercy flows in sooth to all creatures without distinction, and I too am assuredly included

<sup>1</sup> I am under a great obligation to my esteemed friend Mr. Hari Nath De. M.A., M.R.A.S., accomplished Librarian of the Imperial Library, Caloutta, for collaborating with me in the preparation of the English translation of the difficult and obscure Sanskrit original.—S. C. VIDYARBUSANA.

-34

therein, being numbered among them. Unequalled is thy might even as the orb of the radiant sun, dispelling the darkness of the sins of all this universe. Nevertheless, I indeed am miserable, fie on me! whose evil actions have ripened into such evil results.

4

Fie! fie on me! unfortunate that I am, whose darkness is not dispelled even by the brightness of the sun, I who am thirsty even on the edge of the bank of the Himalaya-born stream which is as cool as a piece of ice, who am penurious even (when placed) in the depth of the cavern of gems situated in the vicinity of the high road in the Island of Gems, and am helpless even though I have chosen thee, who art the sole upholder of all the universe, for my helper.

5

Even a mother feels vexed at a son repeatedly crying to be suckled, even a father is worried at prayers for unworthy objects made to him daily, but thou who art the principal shoot of the great wish-yielding tree whose mighty fruit is the desire of the three worlds, thou, I say, grantest to all beings the boons that they crave without ever being altered in feeling.

6

"Whosoever is scorched by the torrent flames of misery, his Saviouress shall I be"—this determination, of thine do thou fulfil in my case, plunged as I am in, the abyse of misery.

As long as the miseries of living beings increase, being difficult to remove, so long indeed flows thy mercy on those whose minds are rapt in meditation of the vehicle of the Perfectly Wise.

7

Upon one thus crying with raised hands for succour, through pretext of uttering a hymn in thy praise, even an outsider would not think it proper to look down with indifference, much less would one like thee, O mother. Seeing the success of other suitors, I am filled with desire to obtain from thee fulfilment of my request for a desired boon, while I am greatly burning with an unbearable and ceaseless internal fever which has been brought on by sorrow.

8

If I am a sinner whence increases this great devotion of mine for thee? Thou alone forcibly removest all sins by the fact of thy name being heard or uttered or meditated upon. So tell me, O truth-telling one, wherefore in my case thou shirkest thy task of removing sins? Say, does a doctor, who is very kind-hearted, refuse treatment to a patient even though the latter be sure to succumb?

9

Since it does not fall to my lot even for a moment to worship thy lotus-like feet, for that reason especially let this humble, sorrow-laden, poetical composition of mine ensure fulfilment of my longings, seeing that I am one carried away simultaneously or successively by my own wicked faults, such as duplicity, envy, pride, etc., even as a camel belonging to a monastery is the common drudge of many persons.

10

From the monster-laugh in the form of the loud noise on the shore, caused by the dashing of the raging surge which agitates itself as it moves on, whirled by the storm raised by the world-ending deluge, forthwith, O Goddess, the shore of the ocean is reached with ease by shipwrecked passengers bowing to thee when they are in imminent peril of drowning, wailing piteously and emitting futile cries of despair.

11

They who rest on their beds in a house in which has entered with speed a conflagration, terrible with the blaze of sparks which rise in waves high up to the interior of the mansion of the sky that is formed by the contact of clouds, which are conglomerations of smoke—even those in such a plight are saved in a twinkle by thee with the rapidity of a lightning-flash illumining the clouds with its rapid play, when with folded palms raised to their heads in token of humble prayer, they supplicate to thee with voice choked with tears.

12

He who is swung about in the cradle formed by the two rising tusks of an elephant filled with the fire of hostile rage excited by rival elephants whom he challenges with loud roars, while bees string themselves into a garland round his two valley-like cheeks that overflow with streams of ichor—even one in such a plight, thinking of thee, defies death cheerfully as if he were seated on the top of a castle built on a huge mountain summit.

18

Thou compellest to thy service even brigands that have terribly frowning glances and are puffed up with pride as their hands brandish sharp-edged swords in lonely forests fraught with the dire festivities of lances and heavy maces smiting human heads. Thy name is the abode of luck written as it is legibly and unmarked with the pen of cares.

#### 14

One, who utters a worthy hymn fraught with meaning in thy praise, is avoided in fear by a lion of sharp fangs and terrible jaw, even though it be about to pounce on him with anger—a lion whose dire neckjoints have their terribly bristling mane washed with the blood issuing from the head of mad elephants mangled by the teeth and sharp nails of the lion striking as hard as thunder.

#### 15

A serpent whose form is as black as a curling mass of smoke, whose terrible mouth is dilated through the act of constant hissing, whose huge vibrating tongue is as it were the noose of the god of death—even such a serpent renounces its evil nature and yearns to recount thy excellences over and over again,

and with its mind devoted to thee attains the beauty of a garland of blue lotuses, each of which is encircled with a row of bees delirious with delight.

.. 16

. . . .

! Whoever has his hair dishevelled at the hands of royal military officers frightened of their master's frown, or is bound in the hard fetters of unbearable slanders noised abroad by babbling servants rushing up and down, his throat and lips being parched with hunger and thirst, forthwith doth he rid himself of that dire calamity by taking refuge at the noble feet of Tārā, what though he be forsaken by his dearest friends!

17

Terrible with the excessive splendeur of thy resplendent weapons which are of power to quell the pride of the manifold false decorations effected by a series of works brought into existence through power of magic, the demons wearing garlands made of masses of entrails from dug-up corpses, confer on him whose sins have been removed by the recollection of the charms derived from thy Tantras, a protection which no foe can take away.

18

In the field of battle darkened by streams of ichor flowing in rivers from the cheeks and forehead of elephants whose forms are like those of rumbling clouds—the field which is brightened by the splendour of weapons which flash like lightning—the field where showers of arrows are constantly raining, the single-handed warrior hemmed in on all sides by the

mighty arms of mortal enemies, suddenly crushes his world of foes, if he is filled with courage by thee.

19

Of those who are faithfully attached to the service of thy feet, like patients making use of medicinal drugs, the limbs become resplendent as gold and the eyes dilated like lotuses even though their bodies are eaten up by vermins moving about the interior of their mouths and in their entrails or attached to their flesh and skin, melting with pus and horrible impurities, the effect of diseases consequent on a life of wickedness.

20

He in whose bowl of hearing the mendicant dole of learning imparted by teachers has not found a gesting place, and who is reduced to speechlessness in the assemblies of the learned through his lack of the wealth of instruction received—even such a one, having obtained, through the might of his devotion to thee, the mastery of speech elevated by the wealth of embellishments in the shape of figures of speech of all sorts, dethrones his adversaries in royal courts.

21

He who is embrowned by dust through sleeping on the ground, whose body is bare owing to the rag that covers his loins being tattered, who for the sake of a morsel of food in a potsherd squeezes out the lives\*

<sup>•</sup> The allusion is to the custom of employing low-class men to kill lice and other vermins to be found in bedsteads, which are generally placed out of doors for this purpose. In up-country the cry Khatmal khilaoge is well known.

of lice in front of another man's house—such a one, strenuously worshipping thee, becomes lord of the earth, which is hardened by the tusks of rut-blinded elephants whose charming smile is indicated by the waving chowries borne by noble damsels and on whom is raised one sole royal umbrella.

#### 22

Worn out by a frequent recourse to the ways and means of service, agriculture, artisanship, flattery and barter, unsuccessful in obtaining wealth which is the auspicious fruit of merit acquired in a previous birth, paupers become again and again masters of wealth in the shape of store of gold disgorged by the earth if they pray for wealth to thee who transcendest fate and art the mother of the hapless.

28

One who is disconcerted through discontinuance of service, chidden by his wife whose dress is reduced to tatters, avoided from a distance through selfishness by his own kinsmen, sons, friends and relatives, as soon as he acquaints thee with his misery, becomes lord of edifices, the precincts of which are worn out by edges of horses' hoofs and is awakened from sleep by the tinkling of the armlets of the women of his seraglio.

24

Through a particle of thy grace, O Blessed One, he becomes possessor of a (chariot the) wheel (of) which skims the circle of the quarter, of a spouse emitting as it were, the canopying beauty of the sky where the Sugatas are seated on seats formed of crest-jewel ornaments, which fills the three worlds with bright rays from myriads of uprising suns, and which makes Brahmā, Rudra, Indra, and Viṣṇu bend down with the weight of one foot doubled up in proud martial attitude.

31

Some see thy form as full of anger shrouding the interspaces of the sky with a portion of thy arm resplendent with the rays emitted by weapons (held thereby), having restless and terrible hooded serpents for thy armlets, fearful on account of the tumult of horror-striking sports prompted by the intoxication of the joy produced by the loud clappings of Vetālas at the time of their terrific dance, and terrible drumbeatings and foe-disconcerting laughter.

32

Some see thy form which commands the reverence of the three worlds as endowed with an infinity of natures made out of moveable and immoveable constituents, as possessed of diverse aspects owing to its creation of innumerable hundreds of Sugatas stationed in an abode encircled by the wheel of the quarters, and as having serpents, Gandharvas, Siddhas, men and gods such as Brahmā, Indra, and Rudra, undisturbed, either abiding on the surface of the earth or in the expanse of the sky springing up from the pores of every hair of thine.

33

Some see thy form as red like the sun or as redder than gleam of vermilion or lac dye; similarly others see it as green-like fragments of leaves pounded by a bright and thick sapphire stone, while others again see thy universal form diversified by a difference of condition as like crystal or like gold or whiter than milk churned from the milk ocean.

84

The sole realiser of all knowable truths demonstrated to him by the lamp of omniscience or the all-knowing offspring of such a one, realises face to face the tale of thy excellences, whereas the lament which one like me pours forth with opened mouth like the cry of a crow—that lament is for the purpose of solacing a mind afflicted with the pain brought on by the fever of sharp misery.

35

What I intend to tell thee, that is well known to thee beforehand; the excessive labour to relate it is merely for the purpose of satisfying my foolish mind; but by pouring forth one's sorrow in words as though it were a poison before an affectionate friend, though he be already aware of it, a miserable man obtains ease by unloading his heart.

36

O thou who art the lunar digit, shining on the sea of the joy of bliss, deign thou to cast a glorious glance of thine; grant thou, O thou of deep mercy, nurture through instructions of wisdom; destroy thou mental darkness, seeing that my mind being washed by the water of thy praises, there has been seen (by me) a place of bliss whence the mere praising of thy excellence in this world becomes an infallible remedy for mankind.

37

In virtue of the merit acquired by me through hymning a portion of thy multitudinous excellences—a merit the quality of which is immeasurable, which is sweet of taste owing to its rendering fruitful the desire for the attainment of virtue and which is to last till salvation is attained—may this world forthwith reach that land of Sugata's sons which bears the name of Sukhāvatī and is characterised by the auspicious svastika mark imprinted on the sole of the feet of the revered Lokesvara.

## INÖEX

OF

# TIBETAN WORDS WITH THEIR SANSKRIT EQUIVALENTS.

|                           |                 | শ         |                            |                  |
|---------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------------|
| Words.                    |                 | '         |                            | Page             |
| गुरुके अन्तर दर्देन य     | रारटीति         | •••       | •••                        | 44               |
| ग्राठ सब्बं               |                 | •••       | •••                        | Y 🕏              |
| ग्रीबर्टी,यंश्चेर.कृट. बर | व्चित           | •••       | •••                        | 48               |
| ्राद्रदमाद बानन           | •••             |           | •••                        | ĹÙ               |
| गुद्रसम्बद्ध वार्मच       |                 | •••       |                            | <b>۷</b> ۷       |
| गुद्ध रेमा % सर्वेदिय     | ₹               |           | •••                        | 24               |
| गुरुत्य बर्वासन्          | ·               |           |                            | 4.5              |
| गानाय सर्वेभ्यः           |                 |           | •••                        | . **             |
| ग्रीट. बर्षि              |                 |           | 42, 40, VS                 | s, vu, sv        |
| <b>.</b>                  | •               | 42, 49    | , <b>es</b> , vo, <b>v</b> | ≀, v=, <b>vo</b> |
| गुँस ४२, ४८, ४            | ~, <b>s</b> , s | 52, sr, s | v, sl, se, v               | 9, <b>uu, u</b>  |
| गुःस बहो                  |                 |           | •••                        | .44              |
| 지 <b>지 카마</b>             |                 |           | •••                        | 45               |
| गु गांव                   |                 | ··        |                            | چ. <u>۱</u> ۵    |
| र्गार धक्व                |                 |           |                            | 4                |

|                                        |          | 128 |     | _           |
|----------------------------------------|----------|-----|-----|-------------|
| Words.                                 |          |     |     | Page        |
| <b>ર્</b> ગુશ                          | •••      | ••• | ••• | 24          |
| <b>र्</b> णुक्ष-दिर-देर्: <b>ब</b> ावत |          | ••• |     | v           |
| emer ama                               | •••      | ••• |     | S           |
| न्त्रम्बाद्धाःदा ध्वमित                | •••      | ••• | ••• | <b>Y</b> @  |
| यग्रामागुराय बड                        |          |     |     | SV          |
| यग्रद बाचा                             |          | ••• |     | ve.         |
| यगाद देव प्रसाद                        | •••      |     | ••• | リピ          |
| ्योगिंद् राचत                          |          | ••• |     | <b>Y</b> 2  |
| योग्दिःदे रचना                         | •••      |     |     | A. <b>6</b> |
| योंदि:य र्षावत                         | •••      |     |     | S2, L2      |
| नगुन्ध प्रकारं                         |          | ••• |     | YG          |
| यगुःनिश सस्तिन                         |          |     | ••• | 76          |
| यणुकाय धीत                             | •••      | ••• | ••• | SZ          |
| . यगुन्य कपव                           |          | ••• | ••• | ขา          |
| नग्रीक्ष चुध्                          |          |     | ••• | Sv          |
| यों इं                                 |          | ••• | ••• | थ३          |
| मञ्जयसम्बद्ध चोतत्                     |          |     | ••• | SZ          |
| च¥ूर.चर.चीर.तशः                        | वाश्चमान | ••• | ••• | ٧٢          |
| मङ्ग्रह्म उत्वात                       |          | ••• |     | <b>७</b> २  |
| यक्षेत्रमुरःय वन्नि                    | त        | ••• | ••• | ns          |

|                         |      | 129 |     |               |
|-------------------------|------|-----|-----|---------------|
| Words.                  |      |     |     | Pa <b>g</b> e |
| नक्षुद्र चितत           |      | ••• | ••• | LS            |
| वर्भेुद्रय भेर          |      | ••• | ••• | SY            |
| न् चरव                  | •••  |     | ••• | vs            |
| मिट्रा पर               |      |     |     | S۲            |
| में इंटि                |      |     |     | vo            |
| भुगशं मूक               |      |     |     | 99            |
| <b>A</b> 5              |      | *** | ••• | 12            |
| श्रद्धाः स्वयं          | •••  | ••  |     | re            |
| क्षर रेमा केराय चर्च    | न    | ٠   | ••• | S?            |
| भ्रम्भः चाम             | •••  |     |     | sy            |
| भ्रायाद्य दुर्भग        |      |     |     | 1.3           |
| क्षयाय भाग्य            |      |     |     | 1.0           |
| स्रेयायः (बेदाय मन्द्रभ | ाग्ध |     | ••• | 40            |
| श् <sub>र</sub> €प      | •••  | ••• | ••• | 47,40         |
| মু বিষ (image)          |      |     |     | 43            |
| क्षेत्र कटि             |      | ••• | ••  | vo            |
| क्षेत्र हम्             |      |     | ••  | æı,           |
| न्निय हथानां            |      |     |     | 1.0           |
| भुगम प्राप              |      |     |     | 31.           |
| सुवस चरखे               |      |     |     | r3            |

|                             | 130 |     |            |
|-----------------------------|-----|-----|------------|
| Words.                      |     |     | Page       |
| श्चिम कुषर                  |     | ••• | VL         |
| भुगक्षायरामुराद उद्गोर्थ    |     | ••• | <b>''</b>  |
| क्षे द्वा प्रजा             |     |     | LL         |
| क्षे <sub>र</sub> ्ग नम     |     |     | ขว         |
| क्षुप्राथायदेव जन्मभाज्     |     |     | 49         |
| क्षेत्रे जन                 |     |     | vo, va     |
| ম্বীদ:ৰ্ক্তম ভন্মান         |     |     | ขข         |
| क्षे <sup>क</sup> खिन्न     |     |     | ٧٠,        |
| क्षे प्राधित हिंदा विकास    |     |     | ક્ર        |
| क्रून्य खेर                 |     |     | **         |
| র্মুদ্র <b>ন্ত্রি অ</b> বনি |     | • • | ₽e         |
| क्र्यूज दोष                 |     |     | ٧٨         |
| क्रुविन्द्री पिंखन          |     |     | ક્ર        |
| भूमा गर्हि बृत्वामि         |     |     | <i>د</i> ، |
| सुमाध्ये चन्यन्             |     |     | SŽ         |
|                             |     |     |            |
|                             | াব  |     |            |
| 지 <b>리체</b>                 |     |     | S=, LV     |
| म बाख                       |     |     | કર         |
| ম <b>আঙ</b>                 |     |     | sy         |

|                         |     | 1 | σι  |     |                |
|-------------------------|-----|---|-----|-----|----------------|
| Words.                  |     |   |     |     | Page           |
| मन हिम                  |     |   |     | ••• | 40             |
| मर्शें काम              |     |   |     |     | 113            |
| पट विस सह               | ••• |   |     | *** | 2'3            |
| प्रदःदा गेष             | ••• |   | ••• | ••• | 1.6            |
| यदःय वेषा               | ••• | • | ••• | ••• | So             |
| मसायेद चणुपैति          | ••• |   | ••• | ••• | · <b>.s</b> a  |
| <del>पिश्र</del> श      | ••• |   |     | ••• | ۳5, <b>۴</b> ۳ |
| मिर भर                  | ••• |   | ••• | ••• | 10, 40         |
| मिर भाग                 | ••• |   | • • | ••• | 14             |
| मिह्स पूर्व             | ••• |   | ••• | ••• | 7/3            |
| मिन्हा सन्ध             | ••• |   | ••• | ••• | Są.            |
| मिनें ये मिष            | ••• |   | ••• | ••• | 44             |
| मिनियाम्स असि           | ••• |   |     | ••• | rv             |
| मिट्श गर्भ              | ••• |   |     | ••• | So             |
| मिट्शर्म बनारान         |     | • |     | ••• | 49             |
| हिर्दर्भर दु विश्वेषे   | ••• |   |     | ••• | ٨S             |
| प्रिन् पर प्रस् विश्वेष | ात् |   | ••• | ••• | 7.5            |
| <b>्रिय खाम</b>         | ••• |   | ••• | ••• | 49             |
| प्रियः यापि             | ••• |   |     | ••• | <b>, v</b> z   |
| प्रियःयदे बाकामि        | ••• |   | ••• | ••• | 73             |
|                         |     |   |     |     |                |

| Words.                    |      |     |       | Page           |
|---------------------------|------|-----|-------|----------------|
| मियःपहिमा विद्या          | •••  | ••• | •••   | ٨٥             |
| निम प्रव                  | •••  | ••  | •••   | Ç              |
| <b>्रिश:श्रव खनः</b> ग्रर | •••  | ••• |       | vz             |
| नि लड                     |      | ••• | جح جد | a, 17, 1=      |
| नि ते                     | •••  | *** | •••   | SZ             |
| िन् लम्                   | •••  | ••• | •••   | rv             |
| िन् तव                    | •••  | ••• |       | <b>۲</b> 4     |
| निर्णे युषाव्             | •••  | ••• | •••   | 46             |
| िह्न हों तब               |      | ••• | •••   | ۲۶             |
| ট্রিস্'ট্রীম ন            | •••  | ••• | •••   | ٨S             |
| - मि्रायमेंबर्धना न       | ারাঘ | ••• | •••   | <i>n</i> s     |
| हिंदा विव                 | •••  | ••• | •••   | so, 1/2        |
| निर्भ लां                 | •••  | ••• | •••   | <b>v</b> 3     |
| ट्टिन्यस सनः              | •••  | ••• | •••   | 48             |
| हिंग कुटिल                | •••  | ••• | •••   | s≀             |
| मुमिश दोना                | •••  | ••• | •••   | <i>≤2, ≀</i> 0 |
| हिंद लम्                  | •••  | ••• | •••   | rr, rs         |
| हिंद लां                  | •••  | ••• | •••   | S2, 10         |
| हिंद् भवती                | •••  | ••• | •••   | 45             |
| निंदि नुष्यव्             | •••  | ••• | •••   | vv             |
|                           |      |     |       |                |

| Words.                           |            |     |               | Page                              |
|----------------------------------|------------|-----|---------------|-----------------------------------|
| मुँद लद                          | ···        | ••• | 5°, 2'0, 2'4, | ng m                              |
| मुँ५'गु नदीव                     | •••        | ••• | •••           | 24                                |
| हिंदिगी तब                       | •••        |     | •••           | 5 <b>4</b> , LL                   |
| हिर्न्यनमञ्जूर-वेर्न्य           | तत्परात्मा | ••• | •••           | رحي                               |
| ~                                | ····       | ••• | •••           | ٧V                                |
| हिंदायादेशय तद्वि                | d          | ••• | •••           | કર                                |
| विँद्वायस लां                    | •••        |     |               | . 117                             |
| हिंद्:सुंदः तत्पर                |            |     |               | ક્ષ્ય                             |
| हिँद:श्रुँद: <b>यद्</b> म तत्वरा | क्रा       |     | •••           | S                                 |
| निंद्रमाद्रश बाभोग               | •••        |     |               | L٤                                |
| মুশ অভ                           | •••        |     | •••           | s <sub>3</sub> , s <sub>4</sub> • |
| 🏻 बासन                           | •••        | ••• | •••           | . Sa                              |
| मिं.ग्रीट. वस्ती                 | •••        | ••• | •••           | કર                                |
| मिंगिहेर स्कृटि                  |            | ••• | •••           | Si                                |
| निंग कोध                         | •          | ••• | •••           | <b>V</b> 'V*                      |
| र्धेनद्रायस्य सकोव               | ī          | ••• | •••           | 42                                |
| मिंग हिंग बब                     | •••        | ••• | •••           | ve                                |
| निंश है कृष्यन्                  | •••        | ••• | •••           | SŽ                                |
| स्रायत् गगन                      | •••        | ••• | •••           | . 50                              |
| স্পন্ন আছি                       | •••        | ••• | •••           | <b>v.\$</b>                       |
|                                  |            |     |               |                                   |

|                        |     | 101 |     | D                 |
|------------------------|-----|-----|-----|-------------------|
| Words.<br>মান্ত্ৰ কীতৃ | ••• | ••• | ••• | Page<br><b>S9</b> |
| श्रामशाद्याय दुविंद    |     | ••• | ••• | 1.0               |
| आयश्य विदस्            |     |     | ••• | Sa                |
| शानशाय बन              |     |     | ••• | 4.5               |
| त्रिंद्रस्य समीत् र    |     |     | ••• | ٧.٢               |
| सहित वेशि              | ••• | ••• | ••• | 48                |
| महिंदाने वेची          | ••• | ••• | ••• | ٨٩                |
| द्रोवेर्'य विकास       | ••• |     | ••• | Ç                 |
| द्रिवेर ये चन          | ••• |     |     | 1/3               |
| प्रियोश-पूट. ह्या      | π   |     |     | 1.6               |
| <b>८</b> िय चावर्त     | ••• | ••• | ••• | ح                 |
| प्रमितामध्य बाव        | ĥ   | ••• | ••• | じん                |
| प्रसि.च्रीट. बस्सी     | ••• | ••• | ••• | **                |
|                        |     |     |     |                   |
|                        |     | বা  |     |                   |
| मानुर वर्ष्र           |     | ••• | ••• | IIL               |
| मादः बव्               | ••• | ••• | ••• | <b>ve</b> , Lo    |
| घोट. यः                | ••• | ••• | ••• | 1°7, <b>5</b> 0   |
| याद'्यनु               | ••• | ••• | ••• | ۲۷                |
| म्बाट.म्ब बख           | ••• | ••• | ••• | sa                |
|                        | _   |     |     |                   |

| •••                                     |           | 185           |             |                             |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|-------------|-----------------------------|
| Words.                                  |           |               |             | Page                        |
| म्द्रिंद्र बसाव्                        | •••       | •••           | • •••       | LL                          |
| न्द्राट पूर्वमाव                        | •••       | •••           | •••         | \$2                         |
| मद्रिक्ष यः                             | •••       | •••           | •••         | eı,                         |
| 리 <b>드.''네티 9호</b>                      | •••       | •••           | •••         | 4.5                         |
| माद्र वात                               | •         | •••           | •••         | S=                          |
| चिट्रश. <u>११</u> ४.१ <b>ग</b> श.चेट. १ | वहमा है।  | <b>स्व</b> णः | •••         | 40                          |
| मार् इ।स                                | •••       |               | ***         | y e                         |
| म्भाने बाद                              |           | •••           | ***         | 177                         |
| र्वा ४                                  | 2, 1°S, 1 | r_, sp, st,   | , s=, ss,   | <b>v</b> °, v <b>3</b> , vv |
| म्ब                                     |           | rs, s), s     |             |                             |
| শৃধ পরি                                 | •••       | •••           | •••         | st                          |
| चे <b>श.८८.चक्र</b> श.त ४               | गदर       | •••           | •••         | vs                          |
| म्बर्ध भित                              | •••       | •••           | •••         | rv, sə                      |
| न्यायस भवा                              | •••       | •••           | •••         | 113, 113                    |
| में सिंग बेट                            | ···• •    | •••           | •••         | S۲                          |
| म्रिक्सयरः नुर कम                       | शस        | •••           | •••         | جاي                         |
| में विक्यन                              | •••       | •••           | •••         | थर                          |
| Ŋ                                       | ۱۲۲, ۱    | ,3' 1.0° 1.1. | , st, v°, i | າາ, <b>ນຣຸ ນນ</b>           |
| ∄ <b>™</b>                              | 1.3, A.   | =, vs, v/,    | S#, 110, 2  | ia, ur, ue                  |
| <u>J.</u>                               | •••       | •••           | •••         | vo                          |

|                                    |                 | 186 |     |                |
|------------------------------------|-----------------|-----|-----|----------------|
| Words.                             |                 |     |     | l'a <b>g</b> e |
| सुर:हेंद                           |                 | ••• | ••• | <b>७</b> २     |
| मुक्रपुर्यामाय बद्                 | <b>.</b>        | ••• | ••• | <b>110</b>     |
| मुद्रित्राय बङ्ग                   |                 | ••• | ••• | *0             |
| मीं क्षें कर्पर                    | •••             | ••• | ••• | v°             |
| লুমাধা বटন্                        | •••             | ••• | ••• | /,e            |
| म्बद्धाः वे गवाना                  | •••             | ••• |     | ٨٧             |
| म् न <b>ोका</b>                    | •••             | ••• | ••• | <b>Y</b> @     |
| ন্ব'থ দিৱ                          | •••             | ••• | ••• | 73             |
| न्निम्शर्भे सुबत्                  | •••             | ••• | ••• | 113            |
| र्वोद: प्रर                        | •••             | ••• | ••• | <b>v</b> ?'    |
| मुँदः हिर प्रर                     | •••             | ••• | ••• | No             |
| मूंयम्बर्भन्यः च                   | मुक्ति          | ••  | ••• | 78             |
| मूंशःसरःमिरःस बा                   | <b>ह्रयमा</b> न | ••• | ••• | S)             |
| ब्राट केंद्र करिन्                 | •••             | ••• | ••• | <b>ນ</b> ອ     |
| न्नूदःसेव इभ                       | •••             | ••• | ••• | <b>S</b> \$    |
| ब्राट हेव दिनान्                   | •••             | ••• | ••• | ขร             |
| ब्राट केन हों प्रति                | गुज             | ••• | ••• | S)             |
| ब्राट्ट तेष सुर्भे भूगिश           | ार्जत्          | ••• | ••• | S              |
| त्र्र <sup>५</sup> कु <del>श</del> | •••             | ••• | ••• | S              |
| श्री⊏: दीष                         | •••             | ••• | ••• | *=             |

|                          |     | ról |     |             |
|--------------------------|-----|-----|-----|-------------|
| Words.                   |     | •   |     | Page        |
| ब्रीट.से देख             | ••• | ••• | ••• | ขา          |
| ब्र्रींग विद्युत्        | ••• | ••• | ••• | s2, s2'     |
| न्मादःसर पूर             |     | *** | ••• | چې          |
| <b>५म् मु</b> दित        | ••• | ••• | ••• | 1'S         |
| र्याद:यदे नन्दन          | •   | ••• | ••• | שיו         |
| न्माद स रमबी             |     | ••• | ••• | יווי        |
| र्माद सूर्व बखव          |     | ••• | ••• | S           |
| <b>र्</b> मो सम          |     | ••• | ••• | บา          |
| र्वो येग्स कलाब          | ••• | ••• | ••• | LI)         |
| न्नो येग्रस सेयस         | ••• | ••• | ••• | LL          |
| र्म रिष्ठ                | ••• | ••• | ••• | <b>s</b> ই  |
| ব্যু আহি                 |     | ••• | ••• | <i>S</i>    |
| न्याञे दिवत्             |     | ••• | ••• | <i>9</i>    |
| <b>न्याः वे च</b> रि     |     | ••• | ••• | ابی         |
| <b>र्</b> गुम्हारा संचीभ | '   |     | ••• | <b>v</b> .6 |
| यगुर्दास समा             |     | ••• | ••• | עיו         |
| यम्द्राट गवना            | ••• | ••• | ••• | S           |
| वर्गे्द्रद्य बाचा        | ••• | ••• | ••• | v           |
| चर्चेर-नुमा प्रवाबाव्    | ••• | ••• |     | , LO        |
| वशुःस्य <b>ब</b> ब       | ••• | ••• | ••• | 13          |

|                                 |         | 190       |     |                            |
|---------------------------------|---------|-----------|-----|----------------------------|
| Words.                          |         |           |     | Paye                       |
| वक्षित्स.क्रुश्रंच्या           | ोट्ट    | •••       |     | A.S                        |
| <b>ब</b> र्जु <b>ँ चाका</b> न्त | •••     | •••       | •   | vy                         |
| म्मुं चनंत्रत                   |         | •••       | ••• | vz                         |
| चमुशःच मोत                      | •       | •••       | ••• | <b>.</b>                   |
| यञ्जेदा स्फुटित                 | •••     | •••       | ••• | Vo                         |
| वर्धें संदा भाषाम               | ान      |           |     | w                          |
| चर्त्रीचोद्गाराट्ट दसः          | राधुर्ध |           | ••• | <b>v</b> v                 |
| प्रमुद्धाः अर्ह                 | •••     | •••       | ••• | ٧s                         |
| धन्यायः नोन                     | •••     | •••       | ••• | ٣                          |
| सर्वे चिरः                      | •••     | •••       | ••• | ۲7, <b>5</b> 7, <b>5</b> 4 |
| अर्थे] थ उपरि                   | •••     | •••       | ••• | S                          |
| सर्वेष: रुप्त नाच               | किय     | •••       | ••• | 40                         |
| मर्गेष सम्बद्धाः                | वशय     | •••       | ••• | <b>Y</b> =                 |
| समूद करह                        | •••     | •••       | ••• | sr                         |
| शर्मीय गम                       | •••     | . <b></b> | ••• | ขา                         |
| पंचीताच बाब                     | •••     | •••       | ••• | Ye                         |
| दगुराय बनत्                     | •••     | •••       | ••• | SL                         |
| प्योदशःभूदः बार्                | र्वमान  | •••       | ••• | 40                         |
| दम्भिश्च बोता                   |         | •••       | ••• | લ્ફ                        |
| व्याःनदं बोवायमा                | व       | •••       | ••• | ربی                        |

| Words.                             | •        | -00 |     | Page         |
|------------------------------------|----------|-----|-----|--------------|
| <b>८ मु</b> द नावते                | •••      | ••• |     | SL           |
| द्गुर बाबाति                       |          | ••• | ••• | <b>1,A</b> , |
| द्युर भवति                         | •••      | ••• |     | LI           |
| <b>८</b> गुर:ब्रिट: चात            |          | ••  |     | 12           |
| त्मुंरःय उपगत                      | <b>.</b> | ••• | ••• | **           |
| द्यार्ग्डट. साइमान                 | •••      |     |     | /*           |
| <b>८</b> मूझ तीर                   |          | ••• | ••• | So           |
| त्गुधाय कर                         | •••      | ••• | ••• | <b>S</b> 2   |
| २में य गति                         | •••      | ••• | ••• | 73           |
| द्रोंप नगत्                        | •••      | ••• | ••• | 40           |
| द्र्यों य बाबाव्                   |          | ••• | ••• | St.          |
| द्यों यद्याद नगति                  | •••      | ••• |     | 44           |
| त्र्रीं यस्युर मतिम                |          |     |     | **           |
| दर्गे पर द्युर बाति                |          | ••• | ••• | S            |
| त्र्वेद्यम्स मठ                    | •        | ••• |     | 47           |
| <b>ব্লু</b> ধা <b>ণুধাব্লু</b> ব । | 's ac    | ••• | ••• | <b>V</b> 3   |
| क्षायर-द्राप्त-वर्षे               | Zą.      | ••• |     | <b>Y</b> 3   |
| क्रींदा बायव्                      | •••      | ••• | ••• | sy, ls       |
| मूर्र.शुर. बर्षेड                  | •••      | ••• | ••• | sy           |
| र्वेभिय गरी                        | •••      | ••• | ••• | SA           |
|                                    |          |     |     |              |

|     | 140 |     |            |
|-----|-----|-----|------------|
|     |     |     | Paye       |
| ••• | ••• | ••• | 49         |
| ••• | ••• | ••• | <b>۴</b> 2 |
| ••• | ••• | ••• | ل <b>ت</b> |
| ••• | ••• | ••• | W          |
|     | ••• | ••• | 20         |
| ••• | ••• |     | 43         |
| ••• | ••• | ••• | 43         |
| ••• | ••• | ••• | S          |
| ••• | ••• | ••• | <b>S</b>   |
| ••• | ••• | ••• | Se         |
| ••• | ••• | ••• | Se         |
| ••• | ••• | ••• | Lo         |
| तिस | *** | ••• | <b>4</b> 0 |
| ••• | ••• | ••• | S2         |
| ••• | ••• | ••• | SZ         |
| ••• | ••• | *** | <b>:</b> • |
| ••• | ••• | ••• | W          |
| ••• | •…  | ••• | 48         |
| ••• | ••  | ••• | ડહ         |
| ••• | *** | ••• | **         |
|     |     |     |            |

|                         |       | TAT |     |               |
|-------------------------|-------|-----|-----|---------------|
| Words.                  |       |     |     | Page          |
| मी तन्त                 | •••   | ••• | ••• | <b>\$</b> S   |
| मुँव धारा               | •••   | ••• | ••• | S?            |
| मुंद ऊमाश सनात          | •••   | ••• | ••• | ₩?            |
| मुंब क्रमारा चनुनम      | •••   | ••• | ••• | SL            |
| शुंद्र विश्व            | ••••  | ••• | ••• | ? <b>'</b> @  |
| क्षे मुख                | •••   | ••• | ••• | SL            |
| क्षियादार चुेर निष्ड्ले |       | ••• | ••• | કર            |
| क्ष माया                | •••   | ••• | ••• | 47            |
| क्षुंद्र माया           | •••   | ••• | ••• | ક્ક           |
| mz:5m                   | •••   | ••• | ••• | <b>r</b> .e   |
| स्य नाद                 | •••   | ••• | ••• | vs, <b>us</b> |
| भू स्रोट                | •••   | ••• | ••• | <b>Y9</b>     |
| सुर्सेन्स वाबाट         | •••   | ••• | ••• | sy            |
| मुः इतः मुन्तियाय र छेर | त्र्य | ••• | ••• | <i>II</i> S   |
| स्नुदारार नुर बाह्यक    | ते.   | ••• |     | 52            |
| सुदानुद विधि            | •••   | ••• | ••• | ۷S            |
| •                       |       |     |     |               |
| मूर्याश्वर हिंदा        |       | ••• |     | <b>*</b> \$   |
| ~                       |       |     |     | 7°S           |
| भूगशास्त्राम् नवति      | •••   |     |     |               |

| Words.                                   |                   | 142        |     | Page               |
|------------------------------------------|-------------------|------------|-----|--------------------|
| झूँचाश्राश्चामश वर्                      | ीय                | •••        | ••• | ขข                 |
| क्षेत्रस होप                             | •••               | •••        | ••• | 44                 |
| क्षेत्रस्य नारा                          | •••               | •••        | ••• | ۳) <sub>,</sub> sy |
| ब्रिंगिक्ष तार्गी                        | •••               | ***        | ••• | r2, rr             |
|                                          |                   | <b>ج</b> ٠ |     |                    |
| ८% वर                                    | •••               | •••        | ••• | w                  |
| ट'र्जुय मान                              |                   |            | ••• | 14                 |
| ट <b>म</b> 'मी' <b>र्यट</b> 'सुम         | वागी <b>श्व</b> र | •••        | ••• | se                 |
| द <b>्रदा</b> स दुर्विदयः                | •••               | •••        | ••• | 1.0                |
| दश:२ सम                                  |                   | •••        | ••• | ٨٩                 |
| 5.य बदित                                 | •••               | •••        | ••• | 49                 |
| <b>5.यद्,</b> यबुर्का                    | নাৰিছীক           | •••        | ••• | ۲۲                 |
| देशाधन नतु                               | •••               |            | • • | ۲4                 |
| रें ें €प                                | •••               |            |     | =3                 |
| ट्रेंट्र सभाव                            | •••               |            |     | 43                 |
| ই'মঠ্ম বিশ্ব (গ                          | wonderful)        | •••        | ••• | 43                 |
| દૂઃૹ <sub>ૼ</sub> ૱૽૽ૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺ૾ૺૹૣૻૺ૾ | विल ∉             | •••        | ••• | 213                |
| टें दिहेंद रसना                          | •••               | •••        | ••• | چې                 |
| टिमाश कूल                                | •••               | •••        | ••• | 1.0                |

| Words.                 |             | 143                                  |               | p           |
|------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|-------------|
| र्देश बटब              |             |                                      |               | Γage<br>€)  |
| र्देश तर               | •••         | •••                                  | •••           | ve .        |
| दिश नटी                | •••         | •••                                  | •••           | <b>2</b> /0 |
| ঘট্নথ বিশ্বত           | •••         |                                      | •••           | ₩e ·        |
| ८८८ मध्य               |             | •••                                  |               | <b>L</b> e  |
| <b>र्देश:सँ भाव</b>    | ••          | •••                                  | •••           | 43          |
| स्ट्र प्रत             | •           | •••                                  |               | <b>rs</b>   |
| यदिन्यर दिन्यान्त्रेर  | घभ्यर्थित   | •••                                  | ***           | **          |
| यदिवादित् वाभिमन       | ī           | •••                                  | •••           | rs          |
| रुद्धि साचात्          | •••         | •••                                  |               | 44          |
| ट्र'र्ह्य करभ          | •••         | •••                                  | •••           | 44          |
| ट्राप्य चामर           |             | •••                                  | •••           | <b>210</b>  |
| क्रिश वास्             |             | •••                                  | •••           | 2'9         |
| ह्ये नील               | •••         | •••                                  | •••           | 40          |
| र्श्वे ग्याम           | ••• •       | •••                                  |               | พร          |
|                        | •           | ~                                    |               |             |
|                        |             | ₹                                    |               |             |
| उःर्हे केलि            | •••         | •••                                  | •••           | 4           |
| <b>ड</b> ादेवु डमबक    | •••         | •••                                  | •••           | L3          |
| <b>ड</b> र्ज <i>YY</i> | r, rus, rue | , e <sup>,</sup> , e <sub>t,</sub> . | sa, sn, ns, n | ð, 4°       |

•

| Words,                  |     |     |     | Page           |
|-------------------------|-----|-----|-----|----------------|
| र्डेंदर है कि कि        | ••• | ••• |     | 43             |
| रे धुर कसात्            | ••• | ••• | ••• | rv             |
| रु:अदः काचित्           | ••• |     | ••• | **             |
| gc.                     |     |     | •…  | 43             |
| उँश इति                 |     | ••• |     | **             |
| रें दें केय             | ••• | ••• |     | sy             |
| र्हे दे केथ             |     |     | ••• | sr             |
| र्डे5'यद मौन            | ••• | ••• | ••• | 9'S            |
| र्हेर्-धन मुनुष्ट       |     | ••• | ••• | ٧4, <b>૭</b> ٠ |
| माठेमा एक               | ••• | ••• | ••• | SV, V°, L°     |
| मठिमाधु रका             | ••• |     |     | ייי            |
| माठेमा धु रकां          | ••• | ••• | ••• | LL             |
| म् ठेम् धु रक           | ••• | ••• | ••• | ۷۳             |
| ন্তিন্'ম হৰ             | ••• | ••• | ••• | 45             |
| मोर्डेर्'य उच्चित       | ••  | ••• | ••• | L9             |
| म्बिंद्राधरायमीत् गोर   | धीत | ••• | ••• | 47             |
| <b>यस्या</b> ह्य दिवत   | ••• | ••• | ••• | L=             |
| <b>ग्रह्म</b> सह        | ••• | ••• | ••• | S₹             |
| मस्मानुरःयदे विव        | 3   | ••• | ••• | ۲3             |
| <b>यदश</b> ्याभी समुदित |     | ••• | ••• | Se             |
|                         |     |     |     |                |

|                                              |         | 145 |     |                |
|----------------------------------------------|---------|-----|-----|----------------|
| Words.                                       |         | 140 |     | Page           |
| यर्वेदश उपमूक                                | •••     | ••• | ••• | SY             |
| वर्डें व्यक्ता                               | 1ति     | ••• | ••• | 40             |
| <b>বর্তুমাশুর্বব্রুমান</b>                   | भगवती   | ••• | ••• | مصارح          |
| हेंग्रय बारम                                 | •••     | ••• | ••• | **             |
|                                              | •       |     |     |                |
|                                              |         | æ   |     |                |
| ऊ खब्द                                       | ••• •   | ••• | ••• | 49             |
| क्र.र्ज्ञ व्यवयव                             | •••     | ••• | ••• | LL             |
| ক্র:এম ন্ত্র                                 |         | ••• | ••• | ۲۲, ۷ <b>۳</b> |
| क्र:न्यः कला                                 | •••     | ••• | ••• | LZI            |
| ळण भिन्न                                     | •••     | ••• | ••• | Y2             |
| ऊम्हा बासल                                   | •••     | ••• | ••• | SL             |
| क्रमाशाःच प्रसम                              | •••     | ••• | ••• | SL             |
| क्रम्थःय बनुराग                              | •••     | ••• | ••• | ข=             |
| क्षर हेर                                     | •       | ••• | ••• | บร             |
| क्षत्र क्षेत्र क्षे <mark>त्र क्षेत्र</mark> | गर्जत्. |     | ••• | ક્ય            |
| <i>स</i> द वर्ष                              |         | ••• | ••• | S              |

*§* &

ऊक्ष नेपण

हरायुर खंब हराधूद जोमृत

|                             |     | 140 |     |            |
|-----------------------------|-----|-----|-----|------------|
| Words.                      |     |     |     | Page       |
| 👸 नगित्                     | ••• | ••• | ••• | v.         |
| हु उरक                      | ••• | ••• | ••• | v.L        |
| हु जल                       | ••• | ••• | ••• | 4.8        |
| हु सलिल                     | ••• | ••• | ••• | v.L        |
| હું <b>ચમ્મ</b> ઃ           | ••• | ••• |     | so, ve, ll |
| ক্তু'নাদি অঞ                | ••• | ••• | ••• | ఆ          |
| कु: वें नदी                 | ••• | ••• | ••• | S          |
| कु:८्रेड्र जलद              | ••• | ••• | ••• | S?         |
| ं कु <b>८:ह्य यु</b> वति    | ••• |     | ••• | v°         |
| हुएस भार्या                 | ••• | ••• | ••• | ४२         |
| •कु <b>८:स</b> केंगि वरषुवि | त   | ••• | ••• | yo         |
| &্ব-১ট্রানাধ ক <del>ৰ</del> |     | ••• | ••• | *=         |
| हे एष्                      | ••• | ••• |     | <b>S</b> 9 |
| केंप उर                     | ••• | ••• |     | ขจ         |
| के:बिदः उव                  | ••• | ••• | ••• | S=         |
| केंद्र मचा                  |     |     |     | **         |
| केंद्रये महत्               | ••• | ••• | ••• | rv         |
| केंद्रयें महा               | ••• | ••• | ••• | LR         |
| ळेशक्षमा विधवत              | ार  |     | ••• | Le         |
| र्हें देः वाबन्द            | ••• | ••• | ••• | rs, re     |

 क्षेत्र कार्य
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

| 148                             | 3                 |     | <b>P</b> age  |
|---------------------------------|-------------------|-----|---------------|
| 1                               |                   |     | . Le          |
| Words.                          | ••                | ••• | vv, 12        |
| वहमादेव मार्श्व वलामा           | •••               | ••• | L°            |
| त्रम देव मासुम विकोक            | ···               | ••• | sy            |
| <b>८ हेन्</b> याय भीत           | •••               |     | Li            |
| <b>८</b> हेन्थाय भय             | •••               | 111 | <b>e</b> st   |
| प्रदेगाश <sup>नु</sup> द्र विकट | •••               | ••• | <b>5</b> 9    |
| हेश दुर्ग प्रमुख्य              | •••               | ,,, | sl, vs        |
| ह्रित्त्रिय चनुवस्य             | •••               | ••• | SY"           |
| क्ट्रिंचे भर्नृ                 | •••               |     | <b>re</b>     |
| प्रदेगादेव लोक ···              | •••               |     | .Sº           |
| , ८६मा धा विष्यत् ···           | •••               | ••• | <b>v</b> 2    |
| तहमारा प्रवसा                   | •••               | ,,, | <b>v</b> 3    |
| व्हेंग्रह्म चन्नी               | •••               | ••• | vv            |
| ब्रेंबदा पारि                   | •••               | ••• | บข            |
| व्यून्यायशाय्ये पारिणात         |                   |     |               |
|                                 | ď                 |     |               |
|                                 |                   | •   | ·· <b>Y</b> 2 |
| अग्रह्म चात                     |                   |     | vv            |
| F. 1812                         | •                 | ••  | vv            |
| व्यस्य स्तुः वर विषु            | ् <b>ब</b> हुभवात | ••• |               |

|                       |             | 149 |     | • •         |
|-----------------------|-------------|-----|-----|-------------|
| Words.                |             |     |     | Page        |
| 9০শন বিদ্যাল          | ***         | ••• | ••• | <b></b>     |
| <b>के हा</b> तिस्मांन | •••         | ••• | ••• | 42          |
| है स भावत्            | •••         | ••• | ••• | <b>પર</b> . |
| <b>कृ</b> ह्या दिवस   | •••         | ••• | ••• | <b>Y</b> E  |
| <b>है</b> हम व्यक्त   |             |     | ••• | 11), 40     |
| कुषार्थार्थेन प्रतिति | <b>: वस</b> | ••• | ••• | **          |
| के वित्र व्यवक        | •••         | ••• | ••• | Le          |
| के 🗐 चन्द्रार्क       | •••         | ••• | ••• | <b>4.3</b>  |
| <b>%</b> एव           | •••         | ••• |     | r=, rs, rv  |
| <b>3</b> 5 वा         | •••         | ••• | ••• | Se          |
| % पुर दिवस            | •••         | ••• | ••• | sy.         |
| के.चर:चलमारा <b>ब</b> | पधा         | ••• | ••• | Le          |
| के.चर.चहेब.च उस       | तेवा        | ••• |     | S=          |
| क्रेर:चर्डः उपग्रूड   | •••         | ••• | ••• | sy          |
| क्रेंद्रश्चरश्च उपास  | •           | ••• | ••• | <b>v2</b>   |
| क्रेर.चस्यून्य उपर    | in .        | •   | ••• | LU          |
| नेर:धुर उपवार         |             | ••• | ••• | v= ·        |
| नेश.चेश देखीय         | •••         | ••• | ••• | re          |
| मार्के भित्रा         | •••         | ••• | ••• | v?          |
| न्त्रिशमा सभव         | •••         | ••• | ••• | S2          |
|                       |             |     |     |             |

|                      |     | 100 |             |                           |
|----------------------|-----|-----|-------------|---------------------------|
| Words.               |     |     |             | Page                      |
| मार्थेशायवटः हिप     |     | ••• | •••         | SP, V°                    |
| मध्रित बन्ध          | ••• | ••• | •••         | sr, vr                    |
| मक्षेत्रपत्त बस्     |     | ••• | •••         | 46                        |
| यक्रेशयम्बर्धाः बार  |     | ••• | •••         | درو                       |
| न्द्रीद भित          | ••• | ••• | •••         | SL                        |
| क्रें नि             | ••• | ••• | •••         | Y'S                       |
| क्रेन्द्रा प्राप्त   | ••• | ••• | •••         | **                        |
| क्रुद्रदार माधुकं (= |     | ••• | •••         | ขข                        |
| क्रीट. इत्य          | ••• | ••• | •••         | LV                        |
| क्षेट्र हे सकरण      | ••• | ••• | •••         | <b>~</b> e                |
| क्रीदाहे कपा         | ••• | ••• | •••         | 42                        |
|                      |     | 5   |             |                           |
|                      |     | ·   |             |                           |
| 5                    | •…  | 140 | , rr, s°, \ | 57, <b>5</b> 8, <b>78</b> |
| 5                    | ••• | ••• | •••         | ve                        |
| याहराय गत            | ••• | ••• | •••         | UL                        |
| मान्द्राक्ष धन       | ••• | ••• | •••         | v°                        |
| महिर विधि            | ••• | ••• | •••         | v)                        |
| महिन्द्रा विन        | ••• |     | •••         | ۷۳                        |
| मिर्देशकीट वड        |     | ••• | •••         | S                         |

|                       |              | 151 |     |             |
|-----------------------|--------------|-----|-----|-------------|
| Words.                |              |     |     | Page        |
| महिंदाअर्श्वेदाय विव  | <b>ग</b> भुज | ••• | ••• | ۷.          |
| यन्त्रीशाय दव         | •••          | ••• | ••• | 4           |
| २५८ क्रेंग्रह्म उपेचा |              | ••• | ••• | <b>1.2</b>  |
| वर्षव रस              |              |     | ••• | v=·         |
| यर्द् सम              |              | ••• | ••• | **          |
| यर्ट.येश बाबद य       | बाम          | ••• | ••• | S           |
| <b>ब</b> र्ड्स मोत    | •••          | ••• | ••• | <b></b>     |
| न्द्रा उद्यार्थ       | •••          | ••• | ••• | SS          |
| यदेगाय उत्कात         | •••          | ••• | ••• | <b>Y0</b>   |
| यद्भ स्थिर            | •••          | ••• | ••• | <b>L</b> 2  |
| वह्ययम् मौड           | •••          | ••• | ••• | <b>4</b> °  |
| यदेश्य बार्माब        | •••          | ••• | ••• | <b>\$</b> 2 |
| यथुश देखित            | •••          | ••• | ••• | <b>\$</b> ? |
| महिराधरायम् ब         | সবি          |     |     | sy          |
| यहेब्रस्यर यमीत् अव   | τ.           | ••• | ••• | 44          |
| यक्ष्य बानोक          |              | ••• |     | <b>4.</b> 3 |
| वर्धे् सोम            | •••          | •   | ••• | LL.         |
| वर्षेर्-१३३ संख्य     | •••          | ••• | ••• | LL          |
| वर्षेद्रय नुतिषर      | •••          | ••• | ••• | <b>.</b>    |
| वर्षेद्रय वृति        | •••          | ••• | *** | · vs        |
|                       |              |     | •   |             |
|                       |              |     |     |             |

|                         |               | 103 |         |                    |
|-------------------------|---------------|-----|---------|--------------------|
| Words.                  |               |     |         | <b>P</b> age       |
| मध्रिंद्राय बुति        | •••           | ••• | •••     | <b>Y</b> 3         |
| वर्ष्ट्राय कोच          | •••           | ••• | •••     | v), <b>są, e</b> ° |
| नक्रूर्रास्ट्रस को बमा  | 7             | ••• | •••     | LL                 |
| <b>5</b> तुरम           | •••           | ••• | •••     | <b>७</b> २         |
| <b>ই অশ্ব</b>           | •••           | ••• | •••     | vz                 |
| दमारा विज               | •••           | ••• | •••     | re                 |
| र्यास्त्रिन्द्रमात्र्वः | वीरसैन्य<br>- | ••• | •••     | シン                 |
| व्यावृद्धी              | •••           | ••• | •••     | rs                 |
| 43                      | •••           | ••• | •••     | <b>.</b>           |
| 4.2×                    | •••           | ••• | •••     | <b>40</b>          |
| <mark>द्</mark> र       | •••           | ••• | ۳), هڪ, | su, sl, va         |
| धूं⊏: खत्सद्ग           | •••           |     | •••     | ນອ                 |
| ब्रेटर् डवरि            | •••           | ••• | •••     | લ્ફ                |
| र्शेट्य मून             | •••           | ••• | •••     | ક્ર                |
| ब्रेंपश वन              | •••           | ••• | •••     | S                  |
|                         |               |     |         |                    |
|                         |               | 8   |         |                    |
| গ্ন বিশিন্ন             | •••           | ••• | •••     | L=                 |
| श्क्र षधम               | •••           | ••• | •••     | . 44               |
| <b>श्याद्य</b> ंतन्त्री | •••           | ••• | •••     | SS                 |

| 127 1                             | 14           | 90  |     | Page       |
|-----------------------------------|--------------|-----|-----|------------|
| Words.<br>श्रमाध र <del>ज</del> ु | •••          | ••• | ••• | عبي<br>ص   |
| इम्दा राम                         | •••          |     |     | ve         |
| श्वश उपाय                         |              |     | ••• | · v        |
| वसराज्य सम्                       | •••          | ••• | ••• | Se         |
| वस्रक्ष: उदः स्रित्रः य           | सळेच्        |     |     | ලං         |
| क्षम्। उर् महिन्दा                |              |     | ••• | 272        |
| ধ্বমধা-তব্-মাট্রিব-ঘট             |              |     | ••• | ලං         |
| धर:यर:प्रचीर वस्                  | र्थित        | ••• | ••• | Se         |
| श्य कर                            |              | ••• | ••• | <b>₩</b> ⊀ |
| श्रम्भू बङ्गाबापुट                | •••          | ••• | ••• | <b>\$</b>  |
| श्रमधाहेश करका                    | •••          | ••• | ••• | 43, 44     |
| विचाश हुश कूंचा जब                | धनकार्य      | ••• | ••• | W          |
| व्युक्तेर्ह्नः साधारव             | •••          | ••• | ••• | ٧٨         |
| व्रेमाय बान                       | •••          | ••• | ••• | 75         |
| वेद्गादियः बन                     |              | ••• | ••• | 76         |
| र्शेय चाम                         | ,            | ••• | ••• | 16         |
| व्यादश प्राप्य                    |              | ••• | ••• | SO         |
| व्याम                             | •••          | ••• | ••• | **         |
| बुक्तनरःश्रामीरःच ।               | षप्राप्नुवत् | ••• | ••• | w          |
| ब्रेच-धार वार                     |              | ••• | ••• | ์ ขว       |

|                              | 103           |     |     |                    |  |
|------------------------------|---------------|-----|-----|--------------------|--|
| Words.                       |               |     |     | Page<br><b>Y</b> V |  |
| वेंश मृति                    | •••           | ••• | ••• | 74                 |  |
| व्हाप्त मुखा                 | •••           | ••• | ••• |                    |  |
| व्याध मृत                    | •••           | ••• | ••• | Se                 |  |
| अव्य <b>्रम</b> सक्त         | •••           | ••• | ••• | re, ly             |  |
| <b>श्रद्भः</b> शेंद दुरन     | •••           | ••• | ••• | <b>&amp;</b> Y     |  |
| মধ্ব খেম অৰল                 | •••           | ••• | ••• | 73                 |  |
| श्र्यंत्र तन                 | •••           | ••• | ••• | <b>∠e</b>          |  |
| <b>श</b> ञ्च प्रभाव          | •••           | ••• | ••• | 24                 |  |
| মুর্থ ব                      | •••           | ••• | ••• | <b>5</b> 9         |  |
| नेर्षे देश वर्ग              | •••           | ••• | ••• | ne                 |  |
| हार्देश बर                   | •••           | ••• | ••• | 13                 |  |
| মার্ <u>ট্র-ইমাম্মানার</u> ম | सःस           | ••• | ••• | 13                 |  |
| शू <u>ब</u> ट. देव           | •••           | ••• | ••• | u                  |  |
| श्रर्देदिः प्रम्मन्ति        | •••           | ••• | ••• | 12                 |  |
| श्रेविंदः यक्षि प्रकार       |               | ••• | ••• | rs                 |  |
| शुक्रिश्मिटः साम्र           | <b>जु</b> नील | ••• | ••• | L=                 |  |
| 'शुर्हेब्'.शहट. इक्र         | <b>गी</b> ज   | ••• | ••• | ل <b>ت</b>         |  |
| देविद्या निर्वास             | •••           | ••• | ••• | v?                 |  |
| दर्भिक्ट उद्भव               | •••           | ••• | ••• | æ.                 |  |
| सर्वेर देश है बा             |               | ••• | ••• | งง                 |  |
|                              |               |     |     |                    |  |

| Words.                         |          |          |                                  | Page                |
|--------------------------------|----------|----------|----------------------------------|---------------------|
| হল ৮৪, ৮৩,                     | rs, r4,  | so, s/,  | sł, sł, <b>s</b>                 | ', er, el,          |
|                                |          | 9        | יין, זיין, אינו <sub>י</sub> , א | 112, 11L, L)        |
| <b>प्</b> म खनेक               | ··· .    | •••      | •••                              | SS                  |
| <b>र्मा</b> द्य पवित्र         | •••      | •••      | •••                              | u                   |
| दमाधराष्ट्र पवित्रीः           | na .     | •••      |                                  | LL                  |
| <b>र्</b> यानुश पृत            | •••      | •••      | •••                              | ve                  |
| 5c. r=, m                      | r, ve, s | , s=, sv | , હત હું, ક                      | up, uz, <b>uz</b> , |
|                                |          |          | s                                | is, vv, vl          |
| <b>Հ</b> Ը. 4                  |          |          | <b>v</b>                         | v, 44, 45           |
| <b>रुझ</b> हैदः किं            | •••      |          | •••                              | 47                  |
| <b>5</b> श- <b>मठश</b> प्रतिचा | •••      | •••      |                                  | **                  |
| ८८:ट्रॉ८ प्रथम                 | •••      |          | •••                              | 45                  |
| <b>4</b> 2.5421                |          |          |                                  | હ્ય                 |
| <b>प्</b> ठा वा                |          | •••      |                                  | ۷                   |
| दश्रायात्राधिक व्यव            | त्       | •        |                                  | **                  |
| द्रायं कट                      | •••      | •••      | •••                              | SY                  |
| <b>५२.५२.सू बर</b> ार          | •••      |          | •••                              | <b>3</b> )          |
| <b>र्था</b> द्वराय विचा        | ল        | •••      | •••                              |                     |

| Words.                     |     |     |            | Page       |
|----------------------------|-----|-----|------------|------------|
| 5                          | ••• | ••• | ٣), ٥٥, ٩٤ | , se, ve   |
| 5'य धूम                    | ••• | ••• | •••        | s°, s=     |
| रुप्र सनेक                 | ••• | ••• | •••        | SS         |
| रुक्षरम् सनेक              | ••• | ••• | •••        | 47         |
| न्म विष                    | ••• | ••• | •••        | W          |
| 55'य नमव्                  | ••• | ••• | •••        | ve         |
| 55:दादि विनमत्             | ••• | ••• | •••        | 40         |
| र्पय खिन                   | ••• | ••• | •••        | 43         |
| नुदान्तु प्रकन             | ••• | ••• | •••        | 40         |
| नुत्राद्य विनय             | ••• | ••• | •••        | ve         |
| नुस्य सङ्गीत               | ••• | ••• | •••        | v          |
| <b>5</b> श'म्बिम् तुस्यकान | ·   | ••• | •••        | 47         |
| <b>रुशःयद्य सङ्गेत</b>     | ••• | ••• | •••        | ッピ         |
| र्शाम्थ्रम तुस्त्रकान      | ••• | ••• | •••        | 44         |
| रुशकाश्य कस्याना           | ••• | ••• | •••        | <b>Y</b> 6 |
| <b>दे</b> तां              | ••• | ••• | •••        | sy, le     |
| दे सः                      | ••• | ••• | •••        | SO         |
| देप्या ते                  | ••• | ••• | •••        | **         |
| दे तद                      | ••• | ••• | •••        | ly, ls     |
| देश्रेद्र सम               | ••• | ••• | •••        | 24         |

|                          |          | 197 |       |             |
|--------------------------|----------|-----|-------|-------------|
| Words.                   |          |     |       | Page        |
| देन्य तद                 | •••      | ••• | •••   | 74          |
| र्ने वे चरः              | •••      | ••• | •••   | LS          |
| देवे सः                  | •••      | ••• | •••   | sy          |
| <b>ट्रेंद्र</b> सा       | •••      | ••• | •••   | دع          |
| दे निव्य                 | •        | ••• | •••   | 4           |
| ट्रेपी तम्ब              | •••      | ••• | •••   | **          |
| देशिक्ष तेन              | •••      | ••• | •••   | <b>10</b>   |
| रे के बेला. यह           | •••      |     | •••   | ٧٧          |
| देन्ध्रस्ट्रिन्णु नचापि  |          | ••• | •••   | 40          |
| रेक्टर इति               | •••      | ••• | •••   | <b>~</b> \$ |
| देख्राक्षा               | <b>u</b> | ••• | •••   | 40          |
| दे द्वीद तावत्           | •••      | ••• | •••   | rs          |
| देवे तद                  | •••      | ••• | •••   | 48          |
| देदे:देव:दु तस्बं        | •••      | ••• | •••   | <b>v</b> 0  |
| र्दे ज्ञु होर चितिय      | •        | ••• | •••   | 4=          |
| र्दे:नाम पाः             | •        |     | •••   | vr          |
| र्देव वर्ष               | •••      | ••• | ۳۳, ۳ | 0, 117, LS  |
| र्देव मार्थेना           | •••      | ••• | •••   | rr, rs      |
| र्देशयाक्षेत्रःय बर्धी   |          | ••• | •••   | . v°        |
| देविन्दुःमान्नेर वार्धवन | ñ        | ••• | •••   | v.s         |

|                              |      | 108 |     |            |
|------------------------------|------|-----|-----|------------|
| Words.                       |      |     |     | Page       |
| र्देव रुपार्वेर व अध्यय      | ย์   | ••• | ••• | v?         |
| र्देशसम्बद्धसम्बद्ध वै       |      | ••• | ••• | ٧3         |
| र्देवःहोर बन्ध               | •••  | ••• | ••• | v.e        |
| देवि से <b>द्रांस खब</b> न्थ |      | ••• | ••• | Y.G        |
| र्देव भेर बमोघ               |      | ••• | ••• | LL         |
| र्देव दिग्धार्थ              | •••  |     | ••• | ક્ર        |
| र्देव नेश के चातार्थ         | İ    | ••• | ••• | LS         |
| र्देर'य लक्ष                 | •••  | ••• | ••• | 47         |
| द्यादी कराल                  | •••  | ••• | ••• | So         |
| द्रवार्धे खडुमर              |      | ••• | ••• | L2         |
| 'त्मार्थे सम                 |      | ••• |     | ٢0, ٢3     |
| र्माधेंर उत्तान              | •••  | ••• | ••• | L3         |
| <b>5्</b> नार्केर्           | •••  | ••• | ••• | LR         |
| <b>ट्रश चात्रर</b>           | •••  | ••• | ••• | sy         |
| इन्दा स्मृति                 |      |     | ••• | ۲7, SS     |
| <b>ट्रै</b> गन्ध             | •••  |     | ••• | υL         |
| ्रे परिमनामोर                |      | ••• | ••• | vs         |
| र्भ मधु                      | •••: | ••• | ••• | ขข         |
| र्रे:होर् चमन                | •••  | ••• | ••• | <b>ए</b> ३ |
| ट्रे'त्र गमर्व               | •••  |     | ••• | 13         |

|                     |     | LUN |     |        |
|---------------------|-----|-----|-----|--------|
| Words.              |     |     |     | Page   |
| र्रे:बिम सरिम       |     | ••• | ••• | ひせ     |
| र्र्थ हुट काची      | ••• | ••• | ••• | યક     |
| र्भुमा बट्          | ••• | ••• | ••• | थ३     |
| ट्रेम् श वर्ष       | ••• | ••• | ••• | S      |
| द्रेम्स्य रर्ष      | •   | ••• |     | UL     |
| मार्ट्स बात         | ••• |     |     | SE     |
| मान्द्रश चाराय      | ••• | ••• |     | ٨٣     |
| मार्-मु वनम         | ••• |     |     | v      |
| मार्मास कातपक       | ••• |     | ••• | vo     |
| मार्ट्स व्यर        | ••• |     | ••• | rv, ls |
| मार्व मझीर          | ••• |     | ••• | vs     |
| मिर्-च-छन् वनव      | ••• | ••• | ••• | S      |
| मिर्दानु कटक        | ••• | ••• | ••• | \$9    |
| मिर्देदशामा प्रवा   | ••• | ••• | ••• | LI     |
| मिर्देदशस्त्र पविन् | •…  | ••• | ••• | se, Li |
| मार्-१ वनव          |     | ••• | ••• | 49     |
| महिंदुःशित्र खबका   | ••• | ••• | ••• | 43     |
| <b>ब</b> र्म मां    | ••• | ••• | ••• | 46     |
| न्य बाला            | ••• | ••• | ••• | . 🛩    |
| यदम् अरं            | ••• | ••• | ••• | **     |

|                                 |               |     | Page                       |
|---------------------------------|---------------|-----|----------------------------|
| Words.                          |               |     | <b>r</b> uge<br><b>v</b> e |
| दर्यायी मम                      | •••           | ••• | 7 10                       |
| दर्मानी मिष                     | •••           | ••• | ٧٨                         |
| य <b>्या</b> मी मे              | •••           | ••• | LS                         |
| द्यद्याचीश मया                  | •••           | ••• | LL                         |
| यदमा १९५ मार्शे बाताकारि        | •••           | ••• | ขร                         |
| नर्माकृर्वाक्यान्यविश बाक्योपचं |               | ••• | **                         |
| वन्यायाँ वेन इंडे               | •••           | ••• | યર                         |
| বংশান্ত্র मावृष्य               | •••           | ••• | ٧٦, ٢٢                     |
| <b>ন</b> ্দাঝ मधि               | •••           | ••• | **                         |
| नर्नेमिक्ष सगत                  | •••           | ••• | rs, re                     |
| •यर्-पर-मिनिम्। सगत             | •••           | ••• | ۲۵                         |
| यदे : २ : इब संखावती            | •••           | ••• | re                         |
| वर्रे स्थिम्हा सकि              | •••           | ••• | 78                         |
| वर्तेत्रदासाधीत मिष्या          | •••           | ••• | SS                         |
| यदेवःमाशुद्रशस्य तथाकथाः        | •••           | ••• | ٣٨                         |
| <b>ब</b> दे सम्बं               | , <b>»·</b> • | ••• | NG                         |
| नदेव नषा                        | •••           | ••• | リピ                         |
| यद्दशयदे बाकाल                  | •••           | ••• | L2                         |
| द्रदेग् स्कोट                   | •••           | ••• | કર                         |
| क्षद्रत् वाव                    | •••           | ••• | <i>s</i> v, <b>v</b> e     |

| 117 1                    |           | 101     |     |               |
|--------------------------|-----------|---------|-----|---------------|
| Words.                   |           |         |     | Page          |
| अर्दः प्रास              | •••       | •••     | ••• | SZ            |
| मर्र्                    | •••       | •••     | ••• | sv            |
| म्दुव-दु प्रस्तः         | •••       | •••     | ••• | v°, ls        |
| <b>५५५.चर.सहर</b> ्ध     | वित्रामकी | •••     | ••• | บว            |
| <b>८</b> इंबा            | •••       | •••     | ••• | v.8           |
| <b>५</b> ५:५म            | •••       | •••     | ••• | 1.2           |
| ५५% रमा                  | •••       | •••     | ••• | 177           |
| त्र्रे वे चयं            | •••       | •••     | ••• | 40            |
| <b>८</b> ५ दशक्षात्र इव  | त्ता      |         | ••• | LL            |
| <b>५</b> ५ रम विश्वयरम   | देशय चित  | यतेयत्त | ••• | LL            |
| ८५मारुटः उपविद्य         | •••       |         | ••• | ړی            |
| <b>५</b> ५५:स सभा        | •••       |         | ••• | Se            |
| दर्गस्य उद्गीत           | •••       |         | ••• | 30            |
| <b>८</b> र्देर वाण्डा    | •••       | •••     | ••• | **            |
| <b>२</b> र्रेर्'य नाम    | ··· .     |         | ••• | rs, <b>re</b> |
| <b>२</b> २२२ कर्च        |           |         | ••• | NL            |
| दर्देर्य सार             | •••       | •••     | ••• | <i>1</i> /S   |
| <b>५</b> र्रेर्'य बाच्चा |           | •••     | ••• | 48            |
| 95                       | •••       | •••     | ••• | s°, s=        |
| <b>८</b> ५ पर्वे निक्षित | •••       | •••     | ••• | 'S∢           |

| Words.                    |       | 102   |                          | Paye                  |
|---------------------------|-------|-------|--------------------------|-----------------------|
| ह्य धृषि                  | •••   | •••   |                          | v°, vv                |
| र्टे<br>चित्रा            | •••   |       | •••                      | シピ                    |
| र् <del>ट</del> ें खपल    | •••   | •••   | •••                      | L                     |
| हें है चीर                | •••   |       | •••                      | ve                    |
| र्हें हैं वच              | •••   | •••   | •••                      | 53, 21S               |
| हें हे अदाय चीरत          | (A    | •••   | •••                      | υe                    |
| হুৰ                       | •••   | ۲0, G | , s <sup>o</sup> , v2, v | s, vv, v <sup>l</sup> |
| व्यक्य                    | •••   |       | •••                      | ve                    |
| व्यक्षित गद्दगद           |       | •••   | •••                      | <b>G</b> S            |
| श्रदः दिख                 | •••   | •••   | •••                      | Lo                    |
| ध्रिम् पाष                | •••   | •••   | •••                      | 43, S1                |
| र<br>धूमारुद पापी         | •••   | •••   | •••                      | ٧v                    |
| क्षेत्राद्य पाष           | •••   | •••   | •••                      | vv, s≈                |
| श्रेमाध दुरित             | •••   | •••   | •••                      | ક્ક                   |
| र्श्नारा बह               | •••   | •••   | •••                      | 4=                    |
| कृषा दहिस्स पाप           | इन्हो | •••   | •••                      | 43                    |
| क्ष्यात्व्य वन            | •••   | ·     | •••                      | LU                    |
| ध्रानाम काना              |       | •••   | •••                      | מש                    |
| रीयो.च <b>र्मे</b> ण देःख | •••   | •••   | 48, 41°,                 | rs, v?, ls            |
| निया.चर्नित शुक्र         | •••   | •••   | •••                      | **                    |
| •                         |       |       |                          |                       |

| Words.                      |          | 100 |         | Page             |
|-----------------------------|----------|-----|---------|------------------|
| <b>र्न</b> चा प्रज्ञिय स्वा | दु:खी    | ••• |         | ۳۳, رح           |
| ध्रेर हैं। नख               | •••      |     |         | કર               |
|                             |          |     |         |                  |
|                             |          | इ   |         |                  |
| ৰ                           | • •      | ••• | v.s. v? | , s2, s <b>0</b> |
| वायाद नरह                   | •••      | ••• | •••     | NL               |
| द्याशःक्षः चटवो             | •••      | ••• | •••     | SZ               |
| वृद्धः सर्भ                 | •••      |     | •••     | ઙ૰               |
| <b>्ट. खत्सन्न</b>          | •••      |     | •••     | So               |
| ब्द्रमी बनाः                | •••      | ••• | •••     | <b>Y</b> Y       |
| <b>ब्</b> ट'र् गर्भे        | •••      | ••• | •••     | 4=,              |
| दरपु मध्ये                  | ***      | ••• | •••     | ٧ž               |
| ৰ্মশ্ৰীম ৰন                 | •••      | ••• | •••     | <i>1</i> /S      |
| ब्दशःगुँश वरं               | •••      | ••• | •••     | دع               |
| <b>ৰ</b> েমানীপ্ৰ-বৈশ্ৰেহ   | प्रथमतर् |     | •••     | LS               |
| ৰুমেনী <b>অল</b> :          | ··· ·    | ••• | •••     | LU               |
| बरमी देर य                  | :बरब     | ••• | ***     | vL.              |
| <b>ब</b> र्                 | •••      | ••• | •••     | ۵                |
| ब्रुप्य न्वान               | •••      | ••• | •••     | 47               |
| क्ष्मीश प्रवाद              | •••      | ••• |         | <b>4.5</b>       |

|                    |         | 164         |            |                        |
|--------------------|---------|-------------|------------|------------------------|
| $\mathbf{Words}$ . |         |             |            | Page                   |
| वहाःसम्बद्धः गगन   | •••     | •••         | •••        | S°, L3                 |
| वडाः धायत् योमन्   | •••     | •••         | •••        | L°, L9                 |
| वैभाभरः जातु       | •••     | •••         | •••        | **                     |
| ব্য                | •       | •••         | •••        | Go                     |
| र्वे ४२,           | rz, r=, | , rr, rs, 1 | rn, re, sk | , <sup>હરૂ</sup> , હ≠, |
|                    |         |             | جح, ہ      | ys, vp, vL             |
| वुष्टा सम्ब        | •••     | •••         | •••        | **                     |
| रुंडा स्तन         | •••     | •••         | •••        | · v                    |
| नुस कुच            | •••     |             | •••        | v.L                    |
| त्राप्त सामर्थ     | •••     | •••         | •••        | **                     |
| ব্ধান আন্ধ         | •••     | •••         | •••        | Se                     |
| तृशः शत् सामर्थ    | •••     | •••         | •••        | 45                     |
| र्वेर धन           | •••     | •••         | •••        | SQ                     |
| र्देर विश्व        | •••     | •••         | •••        | v                      |
| वेर्द्र मु         | •••     | •••         | ۲٦, ۴=     | , vz, v=               |
| र्देरकोर निर्धन    | •••     | •••         | •••        | ขว                     |
| मित्रः च च चत      | •••     | •••         | •••        | S                      |
| चित्रं स           | •••     | •••         | •••        | 42, 43                 |
| मानुहर स्थान       | •••     | •••         | •••        | LL                     |
| माद्रहा पर         | •••     | •••         | •••        | S                      |

|                              |           | 165                   |             |            |
|------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|------------|
| Words.                       |           |                       |             | Page       |
| म्बिशं भीटः विद्यान          | •••       | •••                   | •••         | Se         |
| विद्वुद प्रचार               | •••       | •••                   | •••         | s≀         |
| प्रमुद्धाः प्रकार            | •••       | •••                   | •••         | કર         |
| ठाव्य कम                     | •••       | •••                   | •••         | ړ≎         |
| व्यव्य (?) <b>चाटो</b> ष (?) |           | •••                   |             | 43         |
| त्रंय मोत्र                  | •••       | •••                   | •••         | Se         |
| ₹'ः□ ऋवख                     | •••       | •••                   | •••         | 714        |
| इमा पूर                      | •••       | •••                   | •••         | SL         |
| <b>₹</b> ठा'मु¦र विकिया      | •••       | •••                   | •••         | **         |
| द्रुशःम्पट्रशःर्घा पर्याय    | •         | •••                   | •••         | 217        |
| दुशःसरःमादुशःसर स            | स्राता    | •••                   | •••         | مري        |
| इसायर:5:यद विद्वा            | त         | •••                   | •••         | **         |
| त्राधरम्ब्रे उद्गाटि         | त         | •••                   | •••         | 710        |
| र्म:यर:मुं <sup>विक्</sup> र | •••       | •••                   | •••         | Se         |
| ধুম মম্ধুলার বিধিষ           | 'ন •      | •••                   | •••         | S          |
| इस्राध्य सूख विरचित          | •         | •••                   | •••         | ج          |
| इसादिगुर विकात               | ••        | •••                   | •••         | S#         |
| इरु। द्वादा विविधतित         |           | •••                   | •••         | . v3       |
| রুষারা <i>১-</i> ০, ১        | '3, Y3, Y | ۳, ۳s, ۱ <sup>,</sup> | د, ح°, ع٠,  | . Ši , ss, |
|                              | ابی       | , sl, se              | , 12, vs, v | v, ve, L2  |

|                          |              | 100           |        |                |
|--------------------------|--------------|---------------|--------|----------------|
| Words.                   |              |               |        | Puge           |
| हेंबु:दी तीच्छा          | •••          | •••           | •••    | ঙ্             |
| क्षुर्देग्राह्म विश्व    | •••          | •••           | •••    | ړي             |
| श्रुर्केम् शर्टे में विश | <b>बरू</b> प |               | •••    | L              |
| श्रू <b>ः¤</b> बालोक     | •••          | •••           | •••    | *2             |
| ड्युअ:ब्रिट: साम्ब       | •••          | •••           | •••    | لع<br>ا        |
| क्रुम्बहरदेरद्व          |              | (oily and lum | inous) | Le             |
| क्रेंदि पात्र            | •••          | •••           | •••    | SA             |
|                          |              | ¥             |        |                |
| _                        |              |               |        |                |
| यहें ५ के देश महा        | पिखत         | •••           | •••    | 8:             |
| ,यंद्र समितिनी<br>हो     |              | •••           | •••    | 2/5            |
| ध्र चन                   | •••          | •••           | •••    | 46             |
| म्यू द्राप्य प्रम        | रीक          | •••           | •••    | SL             |
| 以下                       | •••          |               | •••    | 49, <b>4</b> 4 |
| द्यास्य वोका             | •••          |               | •••    | ขข             |
| र्यम्।यसम कक             |              | •••           | •••    | ٧٧             |
| ८५८. साची                | •••          | •••           | •••    | ۷۳             |
| <b>र्यदःये वीर</b>       | •••          | •••           | •••    | SV             |
| <b>र्</b> यस् जो         | •••          | •••           | •••    | 47, S?         |
| <b>द्राय नका</b> रे      | •••          | •••           | •••    | 1.3            |

| Words.                                  |            | 107  |     | _                      |
|-----------------------------------------|------------|------|-----|------------------------|
| न्यायद्वेर कक्की                        |            | •••  |     | Page<br>Lº             |
| न्ययाङ्गेष्ट्यं वीरसै                   | न          | •••  | ••• |                        |
| , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | •          | •••  | ••• | シン                     |
| न्युद्धाः सम                            | •••        | •••  | ••• | ربى                    |
| श्रुमाश मास                             | •••        | •••  | ••• | SL                     |
| শ্ৰুম্য ভগ্নিন                          | •          | •••  |     | sy                     |
| श्चित्रदा वर्ण्यमान                     | •••        | •••  |     | vz                     |
| ध्रु रोमन्                              |            | •••  | ••• | <i>પર</i> , <i>પ</i> લ |
| शुंबिंदः रोमाच                          | •••        | •••  | ••• | <i>11</i> 0            |
| भुद्राध खड्डासित                        | •••        | •••  | ••• | <i>ນ</i> e             |
| श्राद्धाः विद्यास्य स्टब्स              | fa         |      |     | sy                     |
| ब्रेट्टियर द्युर बन                     | •••        | •••  | ••• | 91                     |
| মুদ্দম কৃতি                             | •••        | •••  | ••• | <b>%</b>               |
| हुँ रिका                                | •••        | •••  | ••• | <b>L</b> 2             |
| हेर्दि चाचार                            | •••        | •••  | ••• | SL                     |
| ह्येंद्राधा सम                          | •••        |      | ••• | ۷۳                     |
| <sup>ইূ</sup> বি:ন:⊀মধ্য <u>সূ</u> ⊂:ঘ  | प्रयाग वि  | निमय | ••• | 71)                    |
| গ্রুব অল                                | <b>∴</b> . | •••  | ••• | હઃ                     |
| डूंभाय निम्मीण                          |            |      | ••• | લ્ક, દર                |
| <u>र्ह्</u> य                           | •          | •••  | ••• | S)                     |

|                              |     | 1   |     |     |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Words.                       |     |     |     | Pag |
| 4 पिता                       | ••• |     |     |     |
| 712:01                       | ••• | ••• | *** | M   |
| यव्या                        | ••• | ••• | ••• | ٧.  |
| ध्रमःयाः सेन्यः व्यवस्       | खा  | ••• | ••• | S   |
| थुम् गहा                     | ••• | ••• |     | 4=  |
| श्री भू फ्रन्कार             | ••• | ••• | ••• | یی  |
| तिव,शिक्षाप्र्याका सम        | াৰ্ | ••• | ••• | *2  |
| र्युय समेट                   | ••• | ••• | ••• | SZ  |
| थेमा हैंग ताब                | ••• | ••• | ••• | LR  |
| र्थेष्ट्राय पात<br>~         | ••• | ••• | ••• | ve  |
| व्याप्त भावर                 | ••• | ••• | ••• | 43  |
| र्थेट्स देव                  | ••• | ••• | ••• | 219 |
| र्थेट्शःश कार्पस्य           | ••• | ••• | ••• | re  |
| र्थेत्रःक्षेम्। गर           | ••• | ••• | ••• | SL  |
| थुष दोस्                     | ••• | ••• | ••• | 49  |
| त्रेचा प्रशः वृद्धः वस्त्रिः | ľ   | ••• | ••• | યુહ |
| युगादळवाले नमः               |     | ••• | ••• | 49  |
| स्माद्धा बन्दा               | ••• | ••• | ••• | 43  |
| श्रुवस भूषः                  | ••• | ••• | ••• | 2)2 |

|                         | •        | 169         |      |                         |
|-------------------------|----------|-------------|------|-------------------------|
| Words,                  |          |             |      | Page                    |
| <b>শ্ব</b> ং            | •••      | •••         | •••  | S2, 22                  |
| थुं चोर                 | •••      | •••         | •••  | 2L                      |
| े थुंका चोर             |          | •••         | •••  | Le                      |
| युःसरःह्नेम विनव्हि     | •••      | •••         | •••  | S                       |
| र्धेग्राह्य दिव         | •        | •••         | •••  | v2, L2                  |
| द्युंचारा चाट विचा या व | ব্-শ্বন  | कान्दिग्रीक |      | **                      |
| युँगाश र्जेमाश दिवन     | <b>T</b> | •••         | •••  | 13                      |
| श्रु केश                | •••      | •••         | •••  | 716                     |
| <b>ध्रुव</b> िर्म       | •••      | •••         | •••  | 47                      |
| युग्ध सम                | •••      | •••         | •••  | ঙঃ                      |
| द्वेदाय सम्             | •••      | •••         | ۳۶,۱ | 17, SE, <b>S</b> S      |
| ब्रेट'य माना            | •••      | •••         |      | s <sup>7</sup> , s=, vs |
| म्द्रायद्द्रम्य सम      | रा       | •••         | •••  | <b>6</b> °              |
| र्वेत्राक्षाय इत        | •••      | •••         | •••  | ક્ક                     |
| त्यम्बय बार्य           | •        | •••         | •••  | re                      |
| त्यम्यास बार्या         | •        | •••         | •••  | 77, 72, SY              |
| त्थेय वर्डते            | •••      | •••         | •••  | <b>Y</b> U              |
| त्येतानुराय वर्धनो      | i        | •••         | •••  | 75                      |
| त्यु देव                |          | •••         | •••  | vr                      |
| त्युरःच दुःक्षित्र      | •••      | •••         | •••  | sy                      |

|                    |     | 110 |     | TD     |
|--------------------|-----|-----|-----|--------|
| Words.             |     |     |     | Page   |
| द्रश्रापु सपरि     | ••• | ••• | ••• | SY     |
| द्र्यार् प्रसमं    | ••• | ••• | ••• | S      |
| त्य्याय हरात्      |     | ••• | ••• | rv     |
| त्य्याय सवः        | ••• |     | ••• | S      |
| द्ये जात           |     | ••• | ••• | ขข     |
| ८र्थे. ७८. स्मूर्व | ••• | ••• | ••• | So     |
| पर्ह्मायरानुर क    | ति  | ••• | ••• | Se     |
|                    |     | 7   |     |        |
| मः भूगोमन्         | ••• | ••• | ••• | LR     |
| नुमारी प्रमद       | ••• | ••• | ••• | LK     |
| नमासे मर           | ••• | ••• | ••• | Lz     |
| नु पुत्र           |     | ••• | ••• | **     |
| यु सत              | ••• | ••• | ••• | vz     |
| नुःम कुरुर         |     | ••• | ••• | SL     |
| नुद्रःय दिरेष      | ••• | ••• | ••• | યક     |
| <b>윈다고 목</b> (m    | ••• |     | ••• | SZ     |
| तुट:घ बोनम         |     | ••• | ••• | S)     |
| तुरःसेर काका       |     | ••• | ••• | 2L     |
| वुराये <b>र जो</b> | ••• | ••• | ••• | v2, v2 |

|                               |         | 171 |     | ••           |
|-------------------------------|---------|-----|-----|--------------|
| Words.                        |         |     |     | Page         |
| <b>3</b> 5                    | •••     | ••• | ••• | <b>Y</b> 7   |
| तुन यापार                     | •••     | ••• | ••• | 47           |
| <b>पुःगर जनयितु</b>           | •••     | ••• | ••• | <b>YS</b> .  |
| वैश्वधारा विम                 | •••     | ••• | ••• | LS           |
| चैशकाराष्ट्र स्थिक            | ••••    | ••• | ••• | sy           |
| 5×1 100                       | •••     | ••• | ••• | rs, LL       |
| वेश.चेट. बन                   | •••     | ••• | ••• | SS           |
| नुे⊏्य मध                     | •••     | ••• | ••• | **           |
| 2c. 4                         | •••     | ••• | ••• | <b>*</b> V   |
| र्युटः सम्मूय                 | •••     | ••• | ••• | <b>S</b>     |
| नु⊏' उद्गमगत                  | •••     | ••• | ••• | £2           |
| <b>ब्रे</b> न कोटी            | •••     | ••• | ••• | L°           |
| वुःज्ञमास्रेरःसर वि           | विशेषं  | ••• | ••• | 44           |
| विदासाद्यास्य                 | ld19.   |     | ••• | S>           |
| हे <b>र:धर:दगु</b> र <b>ब</b> | ।वहांका | ••• | ••• | SS           |
| ञ्ज दास्य                     | ٠.      | ••• | ••• | St           |
| न्यम्भ बेट                    |         | *** |     | SY           |
| न्यान विरस                    | •••     | ••• | ••• | SG           |
| ই্ৰশ্ব লিভিন                  | •••     | ••• | ••• | <b>. 6</b> 2 |
| ह्म दे वितान                  | •••     | ••• | ••• | vv, L°       |

|                      |            | 172   |     |                    |
|----------------------|------------|-------|-----|--------------------|
| Words.               |            | •     |     | Page               |
| नुष्या तुनित         | •••        | •     | ••• | . S)               |
| ह्रास गुब            | ••••       | ,     | ••• | <br>               |
| हुं4.७८. मुरु        |            | •••   | ••• | **                 |
| ह्ये भी              | •••        |       | ••• | rs                 |
| Lac. sa              |            | •••   | ••• | لەن <sub>،</sub> ئ |
| न्तर्यम्बर्ग प्र     | ग्रयविनिसय | •     | ••• | v?                 |
| न्वरःधुन स्वर        | ,          | •••   | ••• | <b>Le</b>          |
| न्युत्य दरित्र       | •••        | •••   |     | re.                |
| न्येनसःस्त्र बाक्तति | ·          | •••   | ••• | `s=                |
| र्भुमा रख            | •••        | •••   | ••• | 1.9                |
| ८, इ.च. निष्यतत्     | •••        | •••   | ••• | · SV               |
| <b>८ व्यक्तित</b>    | •••        | •••   | ••• | <b>**</b> :        |
| दयर प्रेंद्र व्यवन   | •••        |       |     | <b>(4)</b>         |
| त्युद्धाःय निर्वास   | •••        | . ••• | ••• | <b>v</b> j.        |
| न्तुँर'य विभव        | •••        | •••   | ••• | 'YS, Se            |
| नेपुँर'ःच विभूति     | •••        | ·•••  | ••• | S                  |
| न्युहा कट            | •••        | ••    | ••• | <b>\$</b> 2        |
| रेड्स पन             |            | •••   | 400 | <i>27</i>          |
| रेवस्तराज्यारश       | विषर्ध     |       | ••• | **                 |
| रेर्ग्स व मन         | •••        | •••   | ••• | m, re              |

| Words.                      | •        | 173      |          | _            |
|-----------------------------|----------|----------|----------|--------------|
|                             |          |          |          | Pay <b>s</b> |
| रेडिश सिंह्य सम्ब           |          | •••      | •••      | . **         |
| र्ज्ञिय मृति (conne         | ection ) | •••      | <b>,</b> | L=           |
| द्भुक्षयशः भेदात्           | •••      | ·<br>••• | •••      |              |
| विंग चटवी                   | •••      | •••      | •        | S            |
| কুন্ম বীৰি                  | •••      | •••      | •••      | ٦K           |
| स्वयः वेला                  |          |          |          | . AG         |
| ८ जनित                      | •••      | •••      | ·        | S            |
| हरायुष भोग्य                | ••       | •••      | •••      | . 40         |
| र प्रट                      | ••       | •••      | •••      | ٧٠           |
| र इसि                       | •••      | •••      | •••      | . 23         |
|                             |          | ય        |          | •            |
| ۹,•                         |          | •••      | •••      | . <b>YO</b>  |
| ◀ .                         | •••      | •••      | ,        | · ve         |
| ) माता                      | •••      | •••      | •••      | . **         |
| 1दिशाद्या चनियत             |          | •••      | •••      | L            |
| दुः राज्य संस्थातः ।<br>त्र | •••      | •••      | •••      | Ne           |
| प्रिम्हासम् नत              |          |          | •••      | 73           |
| अस बद्देव                   | •••      | •••      | •••      | 13           |
| 'शेथ बप्रमुत्त              | •••      |          | •        | Y            |

| 1                                        | 41            | 32  |     | Page                       |
|------------------------------------------|---------------|-----|-----|----------------------------|
| Words.                                   |               |     |     | <b>e</b> 3                 |
| ELC.                                     | •••           | ••• | ••• |                            |
| श्रद: <b>र</b> व:र्नु: <b>अन्।श:रा</b> र | तान्द्र       | ••• | ••• | <b>e</b> \$                |
| स्रद्रम् चान्नाय                         | •••           | ••• | ••• | હુ                         |
| स्या                                     | •••           | ••• | ••• | S                          |
| स्याध्य प्रका                            | •••           | ••• | ••• | s°, v°                     |
| ह्य न                                    | •••           | ••• | ••• | Se                         |
| ही नर                                    | •••           | ••• | ••• | 57, L3                     |
| क्षेत्रमात् बरति                         | •••           | ••• | ••• |                            |
| ही द्यो बर्ग                             | •••           | ••• |     | <b>L</b> A                 |
| क्षे यद्या कप                            | •••           | ••• | ••• | Se                         |
| <b>स्थःयङ्ग</b> तीत्र                    | •••           | ••• | ••• | LS                         |
| श्रीमश्राम बर्ध                          | •••           | ••• | ••• | LS                         |
| श्रद्भिम्श चहार्य                        | •••           | ••• | ••• | LI                         |
| भ्र.पर्सूचाशःश्रुरःस्त                   | वस्य क्षेत्रक | ••• | ••• | Lo                         |
| शेष्ट्र रावव                             | •…            | ••• | ••• | LI                         |
| र्शे रे प्रेत                            | •••           | ••• | ••• | SS                         |
| মিদা অভি                                 | •••           | ••• | ••• | 53, <b>5</b> L, <b>2</b> Y |
| ह्मिम् नवन ·                             | •••           | ••• | ••• | <b>Y</b> 3                 |
| श्रीमानुस्य चतनवन                        | •••           | ••• | ••• | <b>Y</b> 3                 |
| शिष्टः गाम                               | •••           | *** | •   | 45                         |

|                        |      | 175 |     |                    |
|------------------------|------|-----|-----|--------------------|
| Words.                 |      |     |     | Page               |
| क्षेत्र न              | •••  | ••• | ••• | 43                 |
| ह्यु <b>द व्यवस</b> ार | •••  | ••• | ••• | 4=, SV             |
| सुद्धाः चन्त्रकार      | •••  | ••• | ••• | S                  |
| सुद्ध भाना             | •••  | ••• | ••• | ٧٣, ١١             |
| ह्ये विक्र             |      | ••• | ••• | 47, 44, <b>5</b> 9 |
| शेर्देग इम (१)         | •••  | ••• | ••• | ขข                 |
| शेर्देन इसम            | •••  | ••• | ••• | <b>*</b> *         |
| शेष्ट्रण कृतिक         | •••  | ••• | ••• | 90                 |
| शेद्द                  | •••  | ••• | ••• | **                 |
| बँर्                   |      | ••• |     | 42                 |
| भेगेशत विब             | •••  | ••• | ••• | <i>چد</i>          |
| शुटः बाबार             | •••  | ••• | ••• | <b>19</b>          |
| सुर बजाव               |      | ••• | ••• | re                 |
| र्रोट घर ५ मुर         | •••  | ••• | ••• | ขข                 |
| र्भेष मर               |      | ••• | ••• | 2/5                |
| र्युँश माचत्           | ···. | ••• |     | <b>7.5</b>         |
| सुँधाय दान             | •••  |     | ••• | <b>S</b> ?         |
| क्रिश्रय मन            | •••  | ••• | ••• | et, 🛩              |
| र्हेशिपुर चिमरमर       | •••  | ••• | ••• | S                  |
| <b>्रञ्</b> ताम        | •••  | ••• | ••• | ₩2                 |

|                          | 176     |       |       |                |
|--------------------------|---------|-------|-------|----------------|
| Words.                   |         |       | •••   | Page<br>V      |
| द्रमाद्धें सेगानी        | •••     | •••   | •••   |                |
| द्रमद्भारा दीन           |         | • · · | •••   | 46             |
| <b>दश्र-प्रका</b>        |         | •••   | •••   | LU             |
| <b>इ</b> क्षरः य राग     |         | •••   | •••   | Y2             |
| र्मरःयः १५ जीवन          | •••     | •••   | •••   | ل <sup>س</sup> |
| शं पुरिष्य               |         |       | •••   | <b>પ</b> ર     |
| ह्मा खुर                 |         | •••   | •••   | vz             |
| र्ह्मे⊂श मुङ             | •••     | •••   | •••   | 43             |
| ह्मद् धिक्               | •••     | •••   | •••   | **             |
| स्र-स्र-प्राविनाचे f     | धग्धिक् | •••   | •••   | 40             |
| हात चगर                  | •••     | •••   | •••   | er             |
| स्वादा भिष्य             | •••     | •••   | •••   | 47             |
| हुन्दःहीद मन्दाकिनी      | •••     | •••   | •••   | D.L.           |
| क्षेत्र मू               | •••     | •••   | •••   | S              |
| ह्रीद्रश भ्              | •••     | •••   | •••   | <b>SY</b>      |
| ध्रमहि चनक               | •••     | •••   | •••   | <b>*</b> 2     |
| ह्मन्यस्य प्रविषि<br>स्व | •••     | •••   | • · • | 75             |
| शुम् वेचनी               | . •••   | •••   | •••   | St             |
| श्चाने रिटन              | •••     | •••   | •••   | SY             |

ŧ

|                      | _   | -   |     |            |
|----------------------|-----|-----|-----|------------|
| Words.               |     |     |     | Page       |
| र्वद्भव चन्दन        | ••• |     | ••• | v.         |
| र्दश मार्च           | ••• |     | ••• | ٧٧, ٨٨     |
| र्द्धाः भटः चिष      | •   | ••• | ••• | <b>4</b> 6 |
| महिम्हारा उत्बर      | ••• | ••• |     | S          |
| महिम चूड़ा           | ••• |     | ••• | ۳), ۵      |
| मार्डे (है) चय       | ••• | •   | ••• | S          |
| महिं में ग्रामकी     | ••• | ••• |     | ve         |
| मार्ड में मन्य       | ••• | ••• | ••• | <b>2</b> 3 |
| यहै:दग्य विवास       | ••• | ••• | ••• | s          |
| महें न चनुकामा       | ••• | ••• | ••• | 74         |
| वर्हेद्रदाश वाधावसान | ••• |     |     | v          |
| हु नाकी              | ••• | ••• |     | SA         |
| <b>%्रा</b> छेट. पवव | •   | ••• |     | 46         |
| ४<br>५५ हेर्         |     | ••• |     | SY         |
| है कीका              | ••• | ••• |     | <b>2</b> 4 |
| हें कोटि             | ••• | ••• |     | S          |
| हे मुंख              | ••• |     |     | S          |
| हें द्याद कोका       | ••• |     | •   | ข=         |

|                            |     | 178 |     |                 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----------------|
| Words.                     |     |     |     | $P_{age}$       |
| <b>डे.</b> चर.पंग्रीर बाबा | निश | ••• | ••• | 26              |
| हैं में भिषर               | ••• | ••• | ••• | S?              |
| हैं में मुख                | ••• | ••• | ••• | <b>७</b> २      |
| हैं द्य उत्तुष्ट           | ••• | ••• | ••• | <b>S</b> 2      |
| हैंश बारम                  | ••• | ••• | ••• | SS              |
| कुयानुमिर्यय रेक्          |     | ••• | ••• | LU              |
| क्रुँभगी विस्वति           | ••• | ••• | ••• | **              |
|                            |     | *   |     |                 |
| र्ळ:बेर:उद तिमांत्र        | ••• | ••• | ••• | 40              |
| ,ईदश नचा                   | ••• | ••• | ••• | ۲۰ <b>, ۲</b> ۶ |
| र्द्धम् अवत                | ••• | ••• | ••• | SL              |
| ৰ্ক্যমান্ত্ৰীৰ ভাৰন        | ••• | ••• |     | SL              |
| ळंत्रसळेत्र उड्डामर        | ••• | ••• | ••• | LR              |
| केंग पर                    | ••• | ••• | ••• | rs, re          |
| केंग वाच्                  | ••• | ••• | ••• | ঙঃ              |
| क्रेंग गिर्                | ••• | *** | ••• | ve              |
| हैंगामीश बाबा              | ••• |     | ••• | کے              |
| क्ष्मासद्य मोर्बाब         | ••• | ••• | ••• | ve              |
| हेंग्राय सनोव              | ••• | ••• | ••• | LS              |

|                       |       | 110 |     | _           |
|-----------------------|-------|-----|-----|-------------|
| Words.                |       |     |     | Page        |
| हैं काके              | •••   | ••• | ••• | <b>S</b> 2) |
| हें बायः              | •••   | ••• | ••• | ૪૦          |
| ळें वेला              | •••   | ••• | ••• | 43          |
| र्द्धम् वोष           |       | ••• | ••• | ۲۲, ۲۲      |
| र्द्धम् गब            |       | ••• | ••• | ٨٣          |
| द्भारा चन्न (assemble | age ) | ••• | ••• | 43          |
| र्द्धमा गोड           | •••   | ••• | ••• | Sa          |
| र्द्धमार बारमर        | •••   | ••• | ••• | SS          |
| र्द्धमा निषय          | •••   | ••• | ••• | SS          |
| र्द्धनाम पूर          | •••   | ••• | ••  | ھي          |
| र्ह्माश निकर          | •••   | ••• | ••• | v?          |
| पूर्याश्चामट. मड      | •••   | ••• | ••• | 44          |
| र्द्ध राग             | •••   | ••• |     | L           |
| र्द्धरः २ विन्दति     | •••   | ••• | ••• | W           |
| शक्रादिद्द बापिख      |       |     | ••• | S\$         |
| মঠিশ লক্ষ             |       | ••• |     | vŧ          |
| सर्वेष गाम            | •••   | ••• | ••• | m           |
| मर्करम नीमा           | •••   | ••• | ••• | บจ          |
| सर्द्ध्याम प्रतिनिधि  | •••   | ••• | ••• | SL          |
| यकेंद्र के महरव       | •••   | ••• | •   | is, is, 40  |

|                          |         | 180 |     |            |
|--------------------------|---------|-----|-----|------------|
| Words.                   |         |     |     | Page       |
| <b>८</b> र्द्ध्यक्षय भान | •••     | ••• | ••• | G          |
| <b>ए</b> केंट बिवर       | •••     | ••• | ••• | थ३         |
| वर्केंग स्ति             | •••     | ••• | ••• | ४१         |
|                          |         | ŧ   |     |            |
| शर्हर् स्त               | •••     | ••  | ••• | <b>7</b> 5 |
| गईर् रेम् कुर            | •••     | ••• | ••• | LU         |
| মহ্ব'ন টুন্মায়          | परिसमाह | r   |     | 8°         |
| सर्हेशःध विभूति          | •••     | ••• | ••• | S=         |
| शहेंश दुेर भूग           | •••     | ••• | ••• | SO         |
| अर्देश'स चन्रो           | •••     | ••• | ••• | vL         |
| अर्देश' <b>मश</b> काना   | •••     | ••• | ••• | ข=         |
| ठाँहर को व               | •••     | ••• | ••• | थ३         |
| शर्दि जुब                | •••     | ••• | ••• | **         |
| शर्हेर दहित को वस        | ৰে      | ••• | ••• | vz         |
| ८हेर सव्                 | •••     | ••  | ••• | <b>ए</b> ३ |
| दिंद धने                 | •••     | ••• | ••• | **         |
| दिह्यम्बद्धे धरा         | •••     | ••• | ••• | 49         |
| पह्र्यःतरःप्रचीर ।       |         | ••• | ••• | s≠, v°     |
| व्हेंब्द्रें बावि        | <b></b> | ••• | ••• | ঞ          |

| Words.                         |           | 102 |     | Page        |
|--------------------------------|-----------|-----|-----|-------------|
| <b>१ हंस से</b> र              | •••       | ••• | ••• | vo          |
| इ.क्ष्मार्श्यं वर्षर           |           | ••• | ••• | <b>ટ</b> ા  |
| £                              | •••       | ••• | ••• | યહ          |
| <u> </u> हूंचाश.चंट्र.शंटश.चीः | १ सम्बद्ध | ••• | ••• | ٧S          |
| हूँदः कोट्ट                    | •         | ••• | ••• | <b>\$</b> ? |
|                                |           | A   |     |             |
| वियाश पाच                      | •••       | ••• | ••• | چې          |
| विग्राय पाच                    | •••       | ••• | ••• | sy          |
| (ब्रागुराय मन्द                |           | ••• | ••• | 40          |
| (क्र्या मन्द                   | •••       | ••• | ••• | 44          |
| व्यक्ष पाद                     |           | ••• |     | ra, sk, lo  |
| द्रास बरब                      | •••       | ••• | ••• | <b>SY</b>   |
| व्यक्षद्म पारौ                 | •••       | ••• | ••• | **          |
| <b>628.77£.</b>                | •         |     | ••• | v           |
| ٩ <u>-</u>                     | •         |     |     | थ३          |
| बुद्ध विश्वसमान                | •••       | *** |     | ٨٩          |
| वियोधाराश बाद्रव               |           | ••• | ••• | ขง          |
| बुद्धाः द्वेव                  | •••       |     | ••• | \$2         |
| લેમ                            |           | ••  | •   | 44          |

|                                        |       | 102 |     |            |
|----------------------------------------|-------|-----|-----|------------|
| Words.                                 |       |     |     | Page       |
| ৰ্ষ                                    | •••   | ••• | ••• | 44         |
| विधानु उपाख                            | •••   | ••• | ••• | <b>19</b>  |
| (ब्रेंड <sup>-</sup> हे बधि <b>र</b> ह | •••   | ••• | ••• | <b>V</b> @ |
| म्बर्गम्रम् दास                        |       | ••• | ••• | LS         |
| मान्द्र पर                             | •••   | ••• | ••• | ٧٦, ٤٠     |
| म्बिश्भीश बन्धे                        | •••   | ••• | ••• | لمص        |
| म्बिर्द्यम् अन्य                       | •••   | ••• | ••• | **         |
| मान्द्रनम्बद्धस्याणु                   | रियां | ••• | ••• | *          |
| म्बिंदायश परेम्बः                      | •••   | ••• | ••• | <b>₩</b> 3 |
| म्ब धाम                                | •••   | ••• | ••• | S          |
| <sup>,</sup> ମ୍ବାବିକ ଶୃକ୍ଷ             | •••   | ••• | ••• | vs         |
| म्बिंद्र और अप्रस्था                   | •••   | ••• | ••• | es         |
| न्वर दास                               | •••   | ••• | ••• | LI         |
| ম্পুৰ হৰ (ill it we                    | re :  | ••• | ••• | W          |
| न्नित् इव (like)                       | •••   | ••• | ••• | W          |
| ন্ত্ৰিক ৰব্                            | •••   | ••  | ••• | لم         |
| विविद्: दृ इव                          | •••   | ••• | ••• | **         |
| म्ब्रम्थ स्थित                         | •••   | ••• | ••• | 13         |
| . बहुनाश बासनगत                        | •••   | ••• | ••• | ړه         |

| Words.              |      |     |     | Page   |
|---------------------|------|-----|-----|--------|
| 37812               | •••  | ••• | ••• | ės     |
| त्र चत              | •••  | ••• | ••• | SL, 28 |
| प्रशा तर्पस         |      | ••• | ••• | 910    |
| ब्रेयामार्वेव परिभव |      | ••• |     | 75     |
| ৰুশ্ধীশ ৰতাল        | •••  | ••• | ••• | ક્ર    |
| ब्रेय्यु देवी       | •••  | ••• | ••• | vs     |
| बेद्यु विश्वक       | •••  | ••• | ••• | 2/5    |
| क्रेर दब्           | •••  | ••• | ••• | 40     |
| ोऽड़ ₹ह             | •••  | ••• | ••• | D.L.   |
| बेराक्षान्दाकृत् चम | दच्ट | ••• | ••• | 24     |
| ইম ৰাৰ              | •••  | ••• | ••• | rs     |
| बेंश नम             | •••  | ••• | ••• | SL     |
| রুম ছলিব্           | •••  | ••• | ••• | ·      |
| मुद्दे प्रति        |      | ••• | ••• | \$2    |
| विग्दि प्रवाषके     | •••  | •   | ••• | S/     |
| ग्रमिश्य वृद्धि     | •••  | ••• | ••• | W      |
| ग्बेर्स बटब भट      | •••  |     | ••• | ŵ      |
|                     |      |     | •   |        |
| महिमाश स्व          | •••  | *** | ••• | •      |

| Nords.                  |            |     |           | Page           |
|-------------------------|------------|-----|-----------|----------------|
| गृत्रुयाशस्त्र चाहति    | •••        | ••• | •••       | سي             |
| १ब्रद्धा मधुर (१)       | •••        | ••• | •••       | vv             |
| · : (고) = 2.건)          | u <b>T</b> | ••• | •••       | S              |
| पतुःय वसत्              | •••        | ••• | •••       | S <sub>o</sub> |
| वृत्य यह                | •••        | ••• | •••       | <b>V</b> 3     |
| वर्ष्ट्रिट.चर यहव       | •••        | ••• | •••       | <b>14</b>      |
| वर्जे शिख               | •••        | ••• | •••       | v?             |
| वर्डेर्-त्रुम्शासेर् बन | Ā          | ••• | •••       | rv             |
|                         |            | _   |           |                |
|                         |            | R   |           |                |
| <u>,</u> 95"            | •••        | ••• | •••       | rs             |
| द्श च                   | •••        | ••• | •••       | vv             |
| दें अ चौर               | •••        | ••• | •••       | <b>ل</b> ح     |
| दें यातान               | •••        | ••• | •••       | **             |
| दें दें बर              | •••        | ••• | •••       | 46             |
| दें नची                 | •••        | ••• | •••       | 73             |
| AT 374 (Instre)         | •••        | ••• | •••       | لمت            |
| दें बाभा                |            | ••• | •••       | ٨٣             |
| देर्भेर किरव            | •••        | ••• | લ્ક, લ્ય, | vą, lo, lo     |
| २ॅर्डें डेर मबुख        | •••        | ••• | •••       | ยร             |

|                         |                | 185          |                      |                 |
|-------------------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|
| Words.                  |                |              |                      | Page            |
| देर्भेर धाम             | •••            | •••          | •••                  | 13              |
| देरि:बेर करवव्          | •••            | •••          | •••                  | **              |
| देर्भ्य बोमव्           |                | •••          | •••                  | L,=             |
| देविंगुदः बिन्तु        | •••            | •••          | •••                  | LS              |
| देशय वर्षत              | •              |              |                      | rs              |
|                         |                | 144          |                      |                 |
|                         |                | W            |                      |                 |
| ध्यदः चार्ष             |                |              | 77, 7 <b>7</b> , 74, | <b>.</b> 49, 46 |
| ME. 4                   | •••            | •••          | •••                  | 44              |
| थ्रदः द्वनः             | •••            | •••          | •••                  | <b>746</b>      |
| <b>भटद्रम</b> सम्बक्    | •••            | •••          | •••                  | 45              |
| लट.श्रट.बुंश.चुंद.कु    | र जबुतवा       | •••          | •••                  | LU              |
| भ्राम्य सङ्ग्रह         | •••            | •••          | •••                  | હર              |
| भद्ध चारत               | •••            | •••          | •••                  | SL              |
| <b>भटश</b> शेमार्टः स्व | चाक्ता ज       | •••          | •••                  | · SL            |
| धारायुक्ष विश्वन        | :              | •••          | •••                  | **              |
| ध्यक्षम् बद             | •••            | •••          | •••                  | <b>v</b> o      |
| लब्जनाः सङ्क्री बन      | तमा <b>न्न</b> | •••          | •••                  | ۳۲              |
| พี่                     | •••            | , <b>۳</b> ۷ | st, <b>s</b> v, v=   | ຸໜຸ <b>ບ</b> ອ  |
| भेगे बचर                | •••            | •••          | •••                  | 70              |

|                         |     | 186 |            | Paye       |
|-------------------------|-----|-----|------------|------------|
| Words.                  |     |     |            | L L        |
| ध्रीद्र मनस्            | ••• | ••• | •••        |            |
| लीद.पूट. बबार           | ••• | ••• | •••        | ys         |
| ଧିଷ                     | ••• | YV, | el, v<, v= | ', vs, vl  |
| धुन्देदश बिरं           | ••• | ••• | •••        | <b>v</b> v |
| শ্ৰুম খাদী              | ••• | ••• | •••        | 45         |
| धुझ चननी                | ••• | ••• | •••        | vo         |
| धुझःम्विम् जननी         | ••• | ••• | •••        | 46         |
| <b>भे</b> भीश चान       | ••• |     | •••        | LY, LV     |
| ल्लायप्ति उमा           | जव् | ••• | •••        | vv         |
| लूट <b>शःश</b> ्हीयःत त |     | ••• | •••        | VL         |
| र्विन्द्रन गुन          |     | ••• | S=, l      | r, LY, LL  |
| व्यवन्द्रवास्य ग्रन     |     | ••• | • •        | u          |
| चीत्रश्चायप्रेट. बा     | _   | ••• | •••        | ۷.         |
| चित्रकाट्ट. येची र.त    |     |     | •••        | ક્ય        |
| मार्थे जारव             | ••• | ••• | •••        | <b>ए</b> ३ |
| म्भियद्य सुर            |     | ••• | •••        | S          |
| म्थित्यसेर् हेट         |     | ••• | •••        | A.C        |
| म्भिंग्रेद निस्नन       |     | ••• | •••        | 46         |
| म्रों विदः चलत्         |     | ••• | •••        | A.6        |
| मार्थे विट: विजय        |     | ••• | •••        | ,S2        |
| •                       |     |     |            |            |

| Words.                    |     | 187      |     | Page       |
|---------------------------|-----|----------|-----|------------|
| मार्थि (बेट. वबर्         | ••• | •••      | ••• | sr         |
| म्प्रिम् सेवा             | ••• | •••      | ••• | ขว         |
|                           |     | <b>ج</b> |     |            |
| <b>4</b> C. 4             | :   | •••      | ••• | ٣٤, ٧٢     |
| ८८:वीक्षुचि समन           | ••• | •••      | ••• | <b>७</b> २ |
| रटरमाद बकन्द              | ••• | •••      | ••• | <b>G</b> o |
| <b>২</b> ৫:থ্ৰমথ ৰাল      | ••• |          | ••• | LS         |
| र्यार्भे बिट खिन          | ••• | •••      | ••• | יש         |
| रदामार्डेर् प्रषिवत्      |     | •••      | ••• | v°         |
| <b>र</b> यःमहात्य प्रोचत् | ••• | •••      | ••• | دلم        |
| হল্যু                     | ••• | •••      | ••• | લ્ફ        |
| रय:रू.द्रम्द्राय प्रस     | N   | •••      | ••• | SL         |
| द्यः पुरम्हेद् प्रतपति    |     |          | ••• | **         |
| रवर्नु मारायाय क          |     | •••      | ••• | 2-8        |
| <b>२</b> ग्यस्यस उपान     |     | •••      | ••• | v          |
| হব:মুইথ ৰাজী              |     | •••      | ••• | v°         |
| रयपुर्मादाय प्रका         |     | •••      |     | \$2        |
| रवर्केशमध्य बम            |     | •••      | ••• | <b>Y</b> = |
| रवर्के <b>यळर</b> क्ष     |     | •••      | •   | 5 <b>5</b> |

|                                   |               | 100    |     |            |
|-----------------------------------|---------------|--------|-----|------------|
| Words.                            |               |        |     | Pag        |
| रय:यंखेंबाश:पूट. व                | <b>र</b> त्ता | •••    |     | ٧:         |
| 건다. 연호4                           | •••           | •••    | ••• | S          |
| र्यानभीत मन्त्र                   | •••           | •••    | ••• | **         |
| হনংমুদ্রশ্ব ৰ ৰা                  | r             | •••    | ••• | 46         |
| হয়.খি <mark>ন</mark> ীনাধানা এইঃ | गन            | •••    | •   | ve         |
| ৼ <b>য়৴</b> ঀ৾ঀৣ৽ড়ৼৼয়ঀ৽ঢ়ৄ     | प्रथम बोर     | रायमान | ••• | S          |
| रयः प्रमुरः य प्रोधव्             |               | •••    | ••• | S          |
| रयाद्यर उद्गूर्ध                  | •••           | •••    | ••• | L?         |
| रयप्या उच्च                       | •••           | •••    | ••• | S/         |
| रयद्य व्याला                      | •••           | •••    | ••• | <b>લ</b>   |
| द्रवाद्यद्र उत्तम                 | •••           | •••    | ••• | V.         |
| रमत्तुर बलह                       | •••           | •••    | ••• | 2L         |
| रवादह्या उट. विगव                 | ात्           | •••    | ••• | SL         |
| र्यामुश उदाम                      | •••           | •••    | ••• | ขอ         |
| रवार्दे प्रखर                     | •••           | •••    | ••• | લ્ફ        |
| <b>শ্য</b> শী ৰবি                 | •••           | •••    | ••• | કર         |
| रवाय बहा                          | •••           | •••    | ••• | લ્ફ        |
| रायस्य हेना (१)                   | •••           | •••    | ••• | <b>Y</b> @ |
| रशस्य कर्षट                       | •••           | •••    | ••• | v          |
| रे-द्रम्य कर                      | •••           | •••    | ••• | <b>63</b>  |
|                                   |               |        |     |            |

| Words.               |              |     |     | Page                 |
|----------------------|--------------|-----|-----|----------------------|
| रे'द्रम्थ'द्रम् सगरि | Ţ            | ••• | ••• | કર                   |
| रे:यु गुटिका         | •••          | ••• | ••• | SL                   |
| र्रेट'र् दुराव्      | •••          | ••• | ••• | υR                   |
| ६८२                  | •••          | ••• | ••• | v                    |
| र्रदशर्मार्थे मौक    | •            | ••• | ••• | St                   |
| रेक्केव रम           | •••          | ••• | ••• | محر <sub>ب</sub> کرد |
| रेक्'र्रें'के रत     |              | ••• | ••• | યક                   |
| र्देश क्रमाव्        |              | ••• | ••• | 44                   |
| रेठाय कम             | •••          | ••• | ••• | ક્ક                  |
| रेग्रायर कमाव्       | •••          | ••• | ••• | 47                   |
| 5                    | •••          | ••• | ••• | 179                  |
| द्वाय पृति           | •••          | ••• | ••• | æ                    |
| दे'दा चाद्या         | •••          | ••• | ••• | 4.3                  |
| देश्दर्देर् नाष्ट्रा | •••          | ••• | ••• | **                   |
| र्दे रस              |              | ••• | ••• | L@                   |
| रें भार्य वेतान      | . <b>.</b> . | ••• | ••• | LR                   |
| र्देवाय हेना         | •••          | ••• | ••• | 40                   |
|                      |              | ત્ય |     |                      |

|                        |                | 190     |             |                 |
|------------------------|----------------|---------|-------------|-----------------|
| Words.                 |                | •       |             | Page            |
| म् बिभ                 | •••            | •••     | •••         | So              |
| ययद्यामीस रके          |                | •••     | •••         | LZ              |
| वायस रके               | •••            | •••     | •••         | L               |
| प्राथम केचित्          | •••            | •••     | •••         | 42, 40          |
| व्यर्शेम् श प्रस्ति    | •••            | •••     | •••         | rl, la          |
| श्रम गड                | •••            | •••     | •••         | 43              |
| थम बर                  | •••            | •••     | •••         | S٤              |
| यम्य दोव्              | •••            | •••     | •••         | ขอ              |
| यमाय प्रकोड            |                | •••     | •••         | ve              |
| व्यम्भ चित             | •••            | •••     | •••         | ٧٨              |
| र्जनाश                 | •••            | •••     | •••         | S≀              |
| व्यत्र हिमा श्रीदायी 🖚 | स <b>स्त</b> ् | •       | •••         | 4.3             |
| व्यक्तास्त्रमातु बळक   | Į:             | •••     | •••         | **              |
| मार्ग                  |                | •••     | •••         | <b>Y</b> 3      |
| त्रधःर्दाः वर्गानी     |                | •••     |             | 45              |
| <b>ા</b>               | •••            | rv, ro, | s=, ss, sl, | , טי, טיו, טיבי |
| ম্য ৰদ্দ               |                | •••     | •••         | ss              |
| यशस्य कर्मान           | •••            | •••     | •••         | v?              |
| ये विक्र               | •••            | •••     | •••         | ل <i>ت</i>      |
| धिनी बन्द्र            | •••            | •••     | •••         | . 114           |
|                        |                |         |             |                 |

|                    |     | 101. |                |                 |
|--------------------|-----|------|----------------|-----------------|
| Words.             |     |      |                | Page            |
| क्षा तन्त्र        | ••• | •••  | •••            | r <b>7</b> , 67 |
| शुक्ष मूर्ति       | ••• | •••  | •••            | SU, <b>V</b> ⊜  |
| শ্রহা বয়:         | ••• | ***  | •••            | sk              |
| প্রথ বদ            | ••• | •••  | •••            | SL, 10          |
| ম্মি               | •   | •••  | •••            | vz              |
| विवादश बादब        | ••• | •••  | •••            | S               |
| विनायद मिचा        | ••• | •••  | •••            | SS              |
| AL. ad (pristling  | ζ)  | •••  | •••            | ve              |
| মিন্দে বন্ধ        | ••• | •••  | •••            | V.              |
| वेदिन पर्दे        | ••• |      | •••            | 42              |
| र्वेट. बाप         | ••• | •••  | •••            | rg              |
| वुर:प्रोपेर बस्रोन |     | •••  | •••            | <b>Y</b> 0      |
|                    |     | ~9   |                |                 |
| 4) लक्             | •   |      | •••            | SL              |
| मुशकेंद्र स्त्रोत  | •   |      | •••            | Są              |
| भीग युका           | ••• | •••  | •••            | yo              |
| भीट बन             | ••• | •••  | •••            | rr              |
| ٩̈́                | ••• | •••  | <b>ভ</b> ং, ভং | ຸ ທຸ ເອ         |
| भीदगु तर igrester) | ••• | •••  | •••            | سيد .           |
|                    |     |      |                |                 |

|                        | 176 |     |            |
|------------------------|-----|-----|------------|
| Words                  | •   |     | Page       |
| नैब्रुअप्टायदः भवकर    |     | ••• | <b>~v</b>  |
| निवानुष्युवारीटास अवति | विर | ••• | 49         |
| नुपाक्ष वेग            | ••• | ••• | rs         |
| भीपाश जव               | ••• | ••• | s°, s?     |
| मुद्रायम्              | ••• | ••• | VL         |
| ्रीय काटिक "           | ••• | ••• | لم         |
| नियामिष्य साटिकवत्     | ••• | ••• | 20         |
| मेशन चेब               | ••• | ••• | 44         |
| निकालि चात             | ••• | ••• | LS         |
| मानिवाहे की नाम        | ••• | ••• | S#         |
| यः विश्वामान्त्रेत सिष |     | ••• | <b>6</b> ° |
|                        | Ŋ   |     |            |
| स मदी                  |     | ••• | 1'8        |
| <b>६१</b> भूमि         |     |     | w          |
| <b>स</b> म             |     | ••• | LR         |
| शम्बि उम्बेर्ग         |     | ••• | vo         |
| क्षामिष् भ             | ٠.  | ••• | rv, v°     |
| शम्बिमहो               | ••  |     | SU, YV     |
| सर्देग् द्या भूतव      | ••• | ••• | L3         |
|                        |     |     |            |

|                               |          | 183  |      |           |
|-------------------------------|----------|------|------|-----------|
| Words.                        |          | •    |      | Pago      |
| श देना द्या द महरू            | भूतत्त्व | •••  | •••  | LR        |
| श्राते <u>भू</u> त्र • चातरूप | •••      | •••  | •••  | SL        |
| 지도자                           | •••      | •••  | •••  | 7/2       |
| <b>शर</b> 'धर प्रबोध          | •••      | ••   | •••  | iz        |
| প্ৰথম্প্ৰমন্ত্ৰ বৰৰলা         |          | •••  | •••  | 23        |
| <b>ૹુ</b>                     |          | •••  |      | VL        |
| शेट्टी सिंह                   | •••      | •••  | •••  | <b>.6</b> |
| श्रेद्वेदिम् सिंहासन          | •••      | •••  | •••  | SC        |
| शेमश चेतस्                    |          | •••  | •••  | LS        |
| श्रेंशकास्त्र सत्त            | •••      | •••  | •••  | 1,3       |
| _                             | •••      | •••  | •••  | ٧.        |
| श्रेथानरानुत् व्यव            | र्सि     | •••  | •••  | vi)       |
| र्शे दन्त                     | •••      | •••  | •••  | S)        |
| क्षे दश्चन                    | •••      | •••  | •••  | υ°        |
| रें। देंग्य कमान              |          | •••  | •••  | VI        |
| र्रोत्। धंसय                  |          | •••  | •••  | LN        |
| स्दर्-रुक्तेराय सम्ब          | ī        | •••  | •••  | いひ        |
| श्रुक्ष सत                    | •••      | •••  | •••  | ۷۳        |
| श्रुकार्थे सत                 | •••      | ·••• | •••  | 7G        |
| र्शेर्य भव                    | •••      | •••  | ···• | 49        |

24

W

•••

चीशवाचर संड

चाराजा सम्हा

म्राथा द्वारा प्रकाटत ...

नर्भेर् क्षेत्रभ प्रका

वर्षेवशय बंच ...

V2 VL L3

LU

|                                      |       | 196 |     |                 |
|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----------------|
| Words.                               |       |     |     | Page            |
| मध्रे दक्षे                          | ••• . | ••• | ••• | 45              |
| यश्माश व्यक्तित                      | •••   | ••• | ••• | ***             |
|                                      |       | 5   |     |                 |
| दैं:बेश-पुःच श्वरार<br>दु<br>स्र समर | •••   | ••• | ••• | S2              |
| क्षे चमर                             | •••   | ••• | ••• | w,              |
| क्षु मदत्                            | •••   | ••• | ••• | 43              |
| क्षे सर                              | •••   | ••• | ••• | ٧٠٦, V <b>e</b> |
| क्षु हैं। देवी                       | •••   | ••• | ••• | So              |
| क्ष हैं। देवजन्या                    | •••   | ••• | ••• | vs              |
| क्ष्माद्यम् चतिरेक                   | •••   | ••• | ••• | LS              |
| भूद रेम (together)                   | •••   | ••• | ••• | vL              |
| श्रु८:विदः विश्रान्त                 | •••   | ••• | ••• | se              |
| क्षुरःधिदाय तत्पर                    | •••   | ••• | ••• | چې              |
|                                      |       | M   |     |                 |
| छ।मा-५ वग्व                          | •••   | ••• | ••• | UL              |
| क्षे.राज वेषवव                       | •••   | ••• | ••• | s=, 11 <b>Y</b> |
| 'औ'य रना                             | •••   | ••• | ••• | 2L              |

## **INDEX**

OF

## SANSKRIT WORDS WITH TIBETAN SYNONYMS.

|                         |          | শ্ব |     |                    |
|-------------------------|----------|-----|-----|--------------------|
| Words.                  |          | •   |     | Page               |
| ৰ ম                     | <i>:</i> | ••• | ••• | रुष                |
| बंध कर:मुर              | •••      | ••• | ••• | 99                 |
| ब्रंग क.चंश             | •••      | ••• | ••• | र्ड, इस            |
| चंग्रानेप्र             | •••      | ••• | ••• | १२                 |
| बस्यकाचन                | •••      | ••• | ••• | ₽€                 |
| अन्तर भीमी              | •••      | ••• | ••• | <b>१8</b>          |
| बिकि भैग                | •••      | ••• | ••• | <b>१६, २४, १</b> ५ |
| धच्चोभ्य                | •••      | ••• | ••• |                    |
| बार्षक भूँ यः मेर् रेटः | •••      | ••• | ••• | 14                 |
| स्वतित र्भेर्ग्स        | •••      | ••• | ••• | र्ट                |
| भ्रमतिक                 |          | ••• | ••• | 30                 |
| चगद <b>ञ्</b> त         | ٠        | ••• | ••• | २ €                |
| श्चगदवरगुटिका           | •••      | ••• | ••• | <b>₽</b> €         |
| बगुब छाणा हु            | •••      | ••• | ••• | ₽9, <b>ફ</b> ⊂     |
| चय महिं (हैं)           | •••      | ••• | ••• | ₹ €.               |
| শ্বয় হাইনা             | •••      | ••• |     | ć                  |

| Words.                             |      |      |     | Page          |
|------------------------------------|------|------|-----|---------------|
| चयवस्री                            | •••  | •••  | ••• | 4.            |
| ৰম সূনায়                          | •••  | •••  | ••• | •             |
| बद्ध लब्दलम                        | •••  | •••  | ••• | <b>'</b> 2C   |
| শঙ্গ শুহা                          | •••  | •••  | ••• | २६, ३८        |
| ৰৰ ইনি (bristling)                 | •••  |      | ••• | \$4           |
| <b>অন্</b> ললিয়ত <b>স্থম</b> ্ধুম | •••  | •••  | ••• | १०            |
| चटवी ८ त्र्मि                      | •••  | •••  | ••• | ९६            |
| बटबो द्याक्षार्क्य                 | •••  | •••  | ••• | १८            |
| बह झूँग्राध                        | •••  | •••  | ••• | ₹€            |
| ष्यक्षिम                           | •••  | •••  | ••• | <b>२२,</b> १४ |
| म्बंतिकामणी ५५५: यर                | 저夫스. | •••  | ••• | ₹€            |
| चतिरेक क्ष्मादार                   | •••  | •••  | ••• | 9€            |
| भारः नेति                          | •••  | •••  | ••• | 8€            |
| चद्यरूप                            | •••  | •••  | ••• | 8 8           |
| चिंदतीय दें हुन्हों                | •••  | •••, | ••• | •             |
| <b>बरे</b> त                       | •••  | •••  | ••• | ¥•            |
| बादेतताव                           | •••  | •    | ••• | <b>₹°,</b> 80 |
| चधम श्रुट्                         | •••  | •••  | ••• | \$8' 6A       |
| वधानीय                             | •••  | •••  | ••• | <b>१</b> ₹    |
| विवतर हैश्रम्भ                     | •••  | •••  | ••• | •₹            |

|                               | 199              |     |       | Pag           |
|-------------------------------|------------------|-----|-------|---------------|
| Words.                        |                  |     |       | 9             |
| षधिमुसि                       | •••              | ••• | ***   |               |
| षधिक् (वेर्रि)                | •••              | ••• | •••   | ₹'            |
| बधवखन् वहेंद्रवस्             | •••              | ••• | •••   | *             |
| चधोषक                         | •••              | ••• | •••   | •             |
| चधोवता                        | •                | ••• | •••   |               |
| बनतिचिर भेषुनुसुद्गरेट        | 'হা              | ••• | •••   |               |
| चनन सद्द्रअस                  |                  | ••• |       | •             |
| चनवद्याङ्गी                   | •••              | ••• | •••   | 1             |
| बनाच अर्जेव्यः अर्केश्यः      | •                | ••• | •••   |               |
| चनियत सदिस्य                  | •••              | ••• | •••   |               |
| चनियतेयत्र ८५ उठा लेख         | ロエ.対. <u>に</u> を | La  | •••   | 1             |
| चनुकमा ८हे-८                  | •••              | ••• | •••   | ,             |
| चतुकरबभ्रान                   |                  | ••• | •••   | •             |
| चतुराम                        | •••              | ••• | ٠4٠   | 1             |
| चतुरस तुंद क्यांश             | ,                | ••• | •••   |               |
| बनुबन्ध हैशंद्रद्वेत          |                  | ••• | •••   | २ <b>६,</b> १ |
| बाह्यभवति अग्रह्माक्षुःग्रीटः |                  | ••• | •••   |               |
| बत्राम क्रमाश्रा              | -                | ••• | •••   |               |
| बबक्त हुशस्त्रदक्षाय          |                  | ••• | • ••• |               |
| नवकांच हुसर्वेदाव             |                  | ••• | •     |               |

|                      | - 4 | 100  |       |             |
|----------------------|-----|------|-------|-------------|
| Words.               |     |      |       | Page        |
| धंनेक 5.27           | ••• | •••  | •••   | ₹₹          |
| धनेक पुरक्ष'न्या     | ••• | •••  | •••   | ₹8          |
| धनेक र्य             |     | •••  | •••   | 28          |
| बन्त अर्थे.प         | ••• | •••  | •••   | १८          |
| बन वेंद्र दिन        | ••• | •••  | •••   | έñ          |
| बन्त वट स्प्रीहा     | ••• | •••  | •••   | *           |
| चनः ४८'मी            | ••• | •••  | •••   | १२, 80      |
| ब्यमःकर्य ४८:मी पुर  | i   | •••  | •••   | <b>\$</b> 9 |
| बनःपुर विभ'द्मा      | ••• | •••  | •••   | <b>₹</b> १  |
| श्रन्तरातमा          | ••• | •••  | •••   | <b>89</b>   |
| धनाराल बिंदश-द्रमा   | ••• | •••  | •••   | 83          |
| খন ব্যুগম            | ••• | •••  | •••   | ₹8          |
| बन्ध बेंद्रिय        | ••• | •••  | •••   | २८          |
| चसकार हुर्द.         | ••• | •••  | , ••• | ८, ₹8       |
| बसकार ह्युद्गःय      | ••• | •••' | •••   | 26          |
| बन्ध मानुदर्मा       | ••• | •••  | •••   | १२          |
| শ্বন্থ দাৰ্ব, শ্ৰীশ  | ••• | •••  | •••   | 19          |
| वपदर्गत शेवायराष्ट्र | ή   | •••  | •••   | **          |
| चपि                  | ••• | •••  | •••   | ٧٠          |
| चिष उंग्रभट          | ••• | •••  | •••   | ę is        |
|                      |     |      |       |             |

|                                | 20   | 01  |            |            |
|--------------------------------|------|-----|------------|------------|
| Words.                         | _    |     |            | Page       |
| चिष थार्डुं                    | •••  | ••• | ۹, ٤, ٩,   | >0, 8€     |
| चिष गु⊂'                       | •••  | ••• | ų, c. १ a. | १३, २०     |
| चपर्यना                        | •••  | ••• | •••        | 98         |
| चप्रयुत्त स्र <sup>ा</sup> शेष | •••  | ••• | •••        | •          |
| बप्रकृत रवपुः श्रेम्बस्य       | •    | ••• | •••        | E          |
| बप्रष्टचा महिंद शेर्           | •••  | ••• | •••        | ₹ 8        |
| बक्षका यश्चार्यस्य             | •••  | ••• | •••        | ₹8         |
| चपाप्नवत् विंदाःसरःसःमु        |      | ••• | •••        | 35         |
| बबम्ब र्नेन'सेन्स              | •••  | ••• | •••        | 18         |
| ৰৰ্ষ মুখোনগান                  | •••  | ••• | •••        | 9 €        |
| चक धर                          | •••  | ••• |            | •8         |
| स्राम् रूप                     |      | ••• | •••        | 16         |
| ৰাশ শুন্ত                      | •••  | ••• | •••        | 88         |
| चाभया                          | •••  | ••• | <b>b</b>   | ¢          |
| થાનિ                           | •••  |     | •••        | ₹ <b>∢</b> |
| વ્યમિત્રા                      | •••  | ••• | •••        | 20         |
| चभिप्रमाद                      | •••  | ••• | •••        | 1 \$, 70   |
| वाभमत सद्देशयद्दे              | •••  | ••• | •••        | <b>?</b> # |
| बभार्षवामि मर्केर्             | :বশূ | ••• | 1          | ٧, 8       |
| बाधार्थित अदिवादार देव         | _    | ••• | •••        | ŧ          |

| 777 3                 |                 | 20 <b>2</b> |          | _ , .       |
|-----------------------|-----------------|-------------|----------|-------------|
| Words,                |                 |             |          | Page        |
| बम्बर्ध मोश्राभाराय   | <b>TAN</b>      | •••         | 10.0     | ₹.€         |
| वश्यक्षं देविनु नाहेर |                 | •••         | •••      | <b>?</b> &  |
| बमास में श्रिश्यायर   | Ì5              | •••         | •••      | . ₹€        |
| चन्त्रप्रीति निशामिक  | •••             | •••         | •••      | ₹●          |
| चम हैंव               |                 | •••         | •••      | १०          |
| ममन्द्रकृष्ट जेराकार् | : द्वा <b>य</b> | •••         | •••      | <b>8.9</b>  |
| चमर क्षु              | •••             | •••         | •••      | ₽€          |
| बमल ट्रें-भेट्        | •••             | •••         | •••      | ₹₽          |
| बमोध देवार्थेन        | •••             | •••         | •••      | 80          |
| <b>박취</b> : 중         | •••             | •••         | १८,      | 33, 80      |
| चयं दिने दें          | •••             | •••         | •••      | 86          |
| चरति शेन्पी           | •••             | •••         | ***      | १०          |
| बर्गत क्षेन्याद       | •••             | •••         | •••      | 4.5         |
| षरतिभू                | •••             | •••         | •••      | 4.5         |
| षरि द्या              | •••             | ••• ,       | •••      | े <b>२५</b> |
| षरि र्गुन्दे          | •••             | ,           | •••      | **          |
| चरव हैं:बेंद          | •••             | ***         | •••      | • 8         |
| <b>पर</b> मधातु       | •••             | •••         | •••      | . 89        |
| वर्ष है हा            | •••             | •••         | •••      | १, १८       |
| षर्थ रेंद             | •••             | •••         | ٤, ٢٥, ١ | ₹٤, 8€      |

| Words                     | -                                       | ()0 |                                         | Page       |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|------------|
| बर्षी रेंद्रुमिन्नेरःय    | •••                                     | ••• | •••                                     | ₹€         |
| वर्षत देशय                | •••                                     | ••• | •••                                     | 44         |
| चनतम ह्युमाह              | •••                                     | ••• | •,••                                    | ٠ <b>٢</b> |
| वानक्षार मुन              | •••                                     | ••• | •••                                     | 20         |
| वनंद्रत मनुष्             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••• | •••                                     | १२         |
| बाब युप्त                 | •••                                     | ••• | •••                                     | = १        |
| ्यवतंस गुँजी              | •••                                     | ••• | •••                                     | 46         |
| न्नवतंत्र मुन्दमीशासद्य   | •••                                     | ••• | •••                                     | 76         |
| बर्वात क्षेत्र भुद        |                                         | ••• | •••                                     | śa         |
| च्यवपात                   | •••                                     | ••• | •••                                     | <b>२</b> ६ |
| चवयव कःर्रहा              | •••                                     | ••• | •••                                     | 94         |
| <b>धवजीवितेश्व</b> र      | •••                                     | ••• | •••                                     | 84, 84.    |
| व्यवस्थम् मिर्देनःश्रेष   |                                         | ••• | •••                                     | •          |
| षविद्या                   | •••                                     | ••• | v·                                      | 44         |
| व्यविरम र्जुन्            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••• | •••                                     | 10         |
| चचेव साधुस                | ·                                       | ••• | •••                                     | 93         |
| चच ५                      | •••                                     | ••• | •••                                     | क्ष        |
| चढमङ्गभय                  | •••                                     | ••• | •••                                     | ८, २४, २४  |
| चरमशासिद                  | •••                                     | ••• | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | . 41       |
| चवस्रव् व्यक्तस्याक्षित्र | বর্ন                                    | ••• | •••                                     | Á          |
|                           |                                         |     |                                         |            |

|                                | 204           | 9    |     | Page          |
|--------------------------------|---------------|------|-----|---------------|
| Words.                         |               |      | *** | £             |
| बतत् इमायामार्थेन              | •••           | •••  | ••• |               |
| बसका अन् नुःसेन्य              | •••           | •••  | ••• | १ष            |
| कसम्ब नजेंद्र ज्ञुनाक्षा सेद   | •••           | •••  | ••• | १२            |
| <b>ब</b> सि <b>२०१</b> म्      | •••           | •••  | ••• | १६            |
| द्वसि ध्रम्                    | •••           | •••  | ••• | १३            |
| बिस मि.च्.पमध                  | •••           | •••  | ••• | १३            |
| चब प्रमा                       | •••           | •••  | ••• | ₹•, ₹(        |
| <b>વર્ષ ८%</b>                 | •••           | •••  | ••• | ٠,            |
| वहं वद्य                       | •••           | •••  | ••• | 9             |
| ~                              | •••           | •••  | ••• | 81,           |
| कहार्यकर्य शत्र्वाश            | <b>ૹૼ</b> ૼૡૡ | •••  | ••• | <b>ક</b> ર    |
| बहाे गुेका                     | •             | •••  | ••• | •             |
| <b>ब</b> क्राय ठु <sup>द</sup> | •••           | •••  | ••• | 86            |
| 3                              | ,             | শ্বা |     |               |
|                                |               | न।   |     | <b>च्</b> र   |
| बाह्यति मञ्जूमश्रास्त          | •••           | •••  | ••• | •             |
| ৰাজনি ১ নীনম'ন্                | •••           | •••  | ••• | <b>₽</b> ₹    |
| আৰ্ড বুম্ব                     | •••           | •••  | ••• | 9.0           |
| श्राकन्द र्हे:टे:              | •••           | •••  | ••• | <b>१२,</b> ९६ |
| बाबाना निर्मुर्वे              | •••           | •••  | ••• | ¥ ¥           |
| बाबासि मियःसदे                 | •••           | •••  | ••• | ৪ৼ            |

| Words.                           |         | ,   |     | Page           |
|----------------------------------|---------|-----|-----|----------------|
| बाबार हुँद                       | •••     | ••• | ••• | **             |
| बाचा वैग्राद                     | •••     | ••• | ••• | \$C            |
| बाटोप (रे) ठाठ्य (१)             | •••     | ••• | ••• | ۶.             |
| बाडमर र्रेग्स                    | •••     | ••• | ••• | <b>२</b> ३     |
| बातपत्र मार्माश                  | • • • • | ••• | ••• | २६             |
| द्यातिष्यंय                      |         | ••• | ••• | €8             |
| बातासि यद्या १९८ व               |         | ••• | ••• | <b>३॰, १</b> २ |
| बाता यद्ग                        | •••     | ••• | ••• | <b>२</b> १     |
| बात्मोपचं २५ग%५(अ                | ম'বঞ্জ  | ••• | ••• | ₹•             |
| बानन्द गुद्गदम्                  | •••     | ••• | ••• | 8-9            |
| चापद देंदिश                      | •••     | ••• | ••• | ۲, 8           |
| बापिव्स वहेरियदेर्               | •••     | ••• | ••• | ۶.             |
| बाषित्स सर्वदः ५५५               |         | ••• | ••• | ₹•             |
| मापूर्यमाग द्वीदशः               | Ľ       | ••• | ••  | <b>१</b> ८     |
| चान ध्रेंग                       | •       | ••• | ••• | 96             |
| बारडप्रवास नर्ट. विश             |         | ••• | ••• | ₹ 👁            |
| बाभा देर                         |         | ••• | ••• | ••             |
| बाभोग हिंदमहरू                   |         | ••• | ••• | 8२, इड्        |
| <b>จ</b> เสู <b>โล</b> ฏัญชุวิจร |         |     | ••• | 8=, 8{         |
| बाबाव स्त्राद्य                  | •       | ••  | ••  | २०, २८         |

|                       | 200          |       |     | Page       |
|-----------------------|--------------|-------|-----|------------|
| Words.                |              |       | ·   | र(         |
|                       | •••          | •••   |     | * ₹4       |
| बाबव र्गुश्चर्टार्ग   | •••          | •••   | ••• | ₹(         |
| बाबताच अदश्रम्        | <b>TEXIS</b> | •••   | ••• | ·`<br>E    |
| बाबाति ५ गुर          | •••          | •••   | ••• |            |
| कायुः कें             | •••          | ••• ( | ••  | <b>३</b> ८ |
| बारम हेंग             |              | •••   | ••• | <b>२३</b>  |
| बारम हुंशत            | •••          | •••   | ••• | 4          |
| बाराव् मुट'दश         | •••          |       | ••• | ₹•         |
| बाराम्ब चहुन्नाचमु    | A            | •••   | ••• | Ą∈         |
| बार्ष                 | •••          |       | *** | र•         |
| बाबं दयम्शय           | •••          | •••   | ••• | ,<br>8c    |
| "<br>चार्यंतारा       | •••          | •••   | ••• | 38         |
| ৰাৰা ব্ৰদাধম          | •••          | •••   | ••• | ९, ४, २२   |
| बार्वे द्रथमशस        | •••          | •••   | ••• | •          |
| वाकिक यहेक्य          |              | •••   | ••• | १८         |
| ৰানীড় শৃপ্তথ্যবৃদ্ধী | ς            | •••   | ••• | g•         |
| वावेखकाठी             | •••          | •••   | ••• | ₹•         |
| बाबोब नवुन            | •••          | •••   | ••• | ¥          |
| वाबोब धूट्य           | •••          | •••   | ••• | •          |
| बावनं व्याप्तिय       | •••          | •••   | ••• | २१, १८     |
|                       |              |       |     |            |

•••

•••

बड़ोर्म सुनासप्यरमुर्

उद्दे रम्प्यर ...

14

\*

| - Words.                      |     |         |     | Page       |
|-------------------------------|-----|---------|-----|------------|
| उद्गाटित इसायरास्ट्र          | ·   | ***     | ••• | रूट        |
| उदाम <i>र्यमु</i> श           | ••• |         | ••• | ģc.        |
| उडत र्जयश्च                   | ••• |         |     | <b>२</b> ६ |
| बद्धततर् रगः गुमारायः         | コエ  | •••     | ••• | ĘŲ         |
| उडार्थ नर्श                   | ••• | ,       | ••• | ₹8         |
| ভৰুন <b>মার্থিম:ব্রীমা</b> র্ | ••• | •       | ••• | ₹ <b></b>  |
| डङ्गत मीक्'ु'यदेमाया          | ••• |         |     | २८         |
| बद्भट में रि.हर.              | ••• |         | ••• | २०, ८२     |
| उद्भव द्श्विं, विदः           | ••• | • • • • | ••• | १७         |
| बङ्गव २०.५८.                  | ••• | •••     | ••• | 60         |
| उद्गासित सुर-दा               | ••• | •••     |     | ₹€         |
| उद्भूषण जुंद                  | ••• | •••     |     | şε         |
| उद्भान र्यः द्राप्ताराः       | শ   | •       | ••• | १६         |
| उद्भाना मीद्यप्रंत्रहाः       | 7   |         |     | १्         |
| उद्यान क्षेत्रिक्ट्र          | •…  | •       |     | ₹          |
| उन्मञ्जत् ॲट्रायुर्दि         | ••• |         |     | ∌∉         |
| बवगम प्रेजीर-प्र              | ••• |         |     | • .        |
| चपगुरु मर्देदश                | ••• |         |     | २२         |
| उपगृङ् हेर.यहरः               | ••• |         | •   | <b>୧</b> ୧ |
| उपचार हेर शुर                 | ••• |         | .,  | <b>₹</b> ₹ |
|                               |     |         |     |            |

| Words.               |                | 211 |     | _          |
|----------------------|----------------|-----|-----|------------|
| उपचित म्ह            | <b>TRI</b> "41 |     |     | Puga<br>RE |
| खप <b>च</b>          |                | ••• | ••• |            |
|                      | •••            | ••• | ••• | . ५१       |
| उपठौकित              | •••            | ••• | ••• | १८         |
| उपदेश कुरः           | वष्ट्रद्भात्व  |     | •   | 88         |
| खपधा के प्र          | বেভান • · ·    |     |     | 94, 88     |
| उपमा ,               | •••            | ••• |     | <b>१</b> ७ |
| उपरि शर्मी           | u              | ••• |     | ₹•         |
| उपरि श्रे्⊏'र        | •••            |     |     | ×.         |
| उपल हें .            | •• ••          |     |     | 8.5        |
| उपविष्ट ८५           | मार्द्ध⊏       |     | ••• | 5 6        |
| <b>उपमेवा है</b> :यः | र यहेर य       |     |     | 34         |
| <b>उप<b>इ</b>त</b>   | •••            |     | ••• | २८         |
| उपद्यंत मोर्गट.      |                | ••• |     | 9 9        |
| उपाख्य दिशा          |                |     |     | 86         |
| उपागति               | •              |     |     | 8•         |
| उपास क्षेट्राञ्चट    | <b>₹</b> 1 •   |     |     | 36         |
| ' ভদাৰ মন্ম          |                |     |     | ?દ         |
| उपाधि                | •              | •   |     | 88         |
| उपाध्याय             | •              |     |     | . PC       |
| उपाय प्रमक्ष         | •••            | ,   |     | ₹€. 8 •    |

|                                  | 212      |     |     | Page`                       |
|----------------------------------|----------|-----|-----|-----------------------------|
| Words.<br>उपेचा यद्गदः ह्रीह्महा | 417      |     | ••• | १२                          |
| डपोद्वात                         | •••      |     | ••• | <b>ৼ</b>                    |
| डभय मिर्द्रशा                    | •••      | ••• | ••• | δ <sub>e</sub>              |
| <b>હવ</b> & લે⊏                  | •••      | ••• | ••• | <b>२१</b>                   |
| उद केंग्र                        | •••      | ••• | ••• | <b>इ</b> र                  |
| डबी सम्ब                         | •••      | ••• | ••• | <b>7</b> e                  |
| ,                                | <u>জ</u> |     |     |                             |
| जहं नहीं द्रा                    | •••      | ••• | ••• | १२                          |
| 7                                | Ų        | ŗ   |     |                             |
| रक मुख्य                         | •••      | ••• | २१  | , रूट, <b>४</b> ०           |
| र्वक मार्डमा धु                  | •••      | ••• | ••• | 88,89                       |
| হৰ মহিদাংম                       | •••      | ••• | ••• | ~                           |
| रका महमाध                        | •••      | ••• | ••• | 44                          |
| रके वायान्यामीश                  | •••      | ••• | ••• | 98                          |
| चने वायस                         | •••      | ••• | ••• | **                          |
| स्वीक दे:दे                      | •••      | ••• | ••• | 9 <b>२</b>                  |
| बना छो.प                         | •••      | ••• | ••• | ₹ <b>0</b> , ₹ <sup>c</sup> |
| <b>यव</b> 🖖                      | •••      | ••• | ••• | ٠, ९٠, ९३                   |
| रण , ८५                          | •••      | ••• | ••• | <b>९</b> ०<br><b>९</b> २    |
| स्वा पर्ने                       | •••      | ••• | ••• | 17                          |

|                        |          | चेा      |     |            |
|------------------------|----------|----------|-----|------------|
| Words.                 |          |          |     | Page ,     |
| बोध कैंग्स             | •••      | •••      | ••• | १•, इच     |
| चोड 🎮                  | •••      | •••      | ••• | ररं        |
|                        | •        | <b>ক</b> |     |            |
| <b>ৰৰ ভূমাবু</b> শুমাধ | •••      | ••••     | ••• | •          |
| बट द्युष               | •••      | •••      | ••• | ,          |
| बड पंग्रस्य            | •••      | •••      | ••• | 6 c        |
| बटक देश                | •••      | •••      | ••• | ίa         |
| कटक म्राप्तानु         | •••      | •••      | ••• | १८         |
| बटब                    | •••      | •••      | ••• | 16, 28     |
| बटबभट प्रविद्य (?)     | •••      | •••      | ••• | 20         |
| बटाच हरःश्रेम          | •••      | •••      | ••• | १८         |
| बटि क्षेत्             | •••      | •••      | ••• | १व         |
| बटितटी                 | <b>:</b> | •••      | ••• | ₹٤         |
| कर दशर्वे              | ••••     | •••      | ••• | <b>₹</b> ₹ |
| 'कविवांच               | •••      | •••      | ••• | 9¥         |
| ৰক্ত মন্ত্ৰীন          | •••      | •••      | ••• | **         |
| बळ १ प्रब              | •••      | •••      | ••• | <b>२</b> २ |
| कवं हिन्दुर            | •••      | •••      | ••• | 44         |

| Z     | 14        |     |                 |
|-------|-----------|-----|-----------------|
|       |           |     | Page            |
| •••   | •••       | ••• | ₹€              |
| •     |           | ••• | ₹.9             |
|       | •••       | ••• | ₹€              |
| • • • |           | ••• | ₹€              |
| •••   | <b>.'</b> | ••• | •               |
| ***   |           | ••• | 6               |
|       |           | ••• | १८              |
| •••   | •••       | ••• | र 8             |
|       | •••       | ••• | •               |
| •••   | •••       | ••• | 6.0             |
| •••   | •••       | ••• | €               |
| •••   | •••       | ••• | 9, g <b>9</b>   |
| •••   | •••       | ••• | २८, २६          |
| •••   | •••       | ••• | २८, २६          |
| •••   | •••.      |     | \$c             |
| •••   | •••       | ••• | <b>\$0,</b> \$5 |
| •••   | •••       | ••• | ₹₹, ₹•          |
| •••   | •••       | ••• | ₹€, इ•          |
| •••   | •••       | ••• | <b>?</b> E      |
| •••   | •••       | ••• | े २७, ६०        |
|       |           |     |                 |

| 117 3 .                  | 4            | 10        |         | • _            |
|--------------------------|--------------|-----------|---------|----------------|
| Words.                   |              |           |         | Page           |
| कस्य द्रामायसम           | •••          | •••       | •••     | ŧ              |
| बस्परश                   | •••          | •••       | •••     | ₹•             |
| कम्पान ुंशः सम्ब         | •••          | •••       | •••     | · · <b>१</b> ६ |
| कल्याम द्योग्येम्श       | •••          | •••       | •••     | 80             |
| कक्षोल दुट प्रोमें       | ٠            | •••       |         | ₹€             |
| कवि                      | •••          |           | •••     | ¥              |
| कसात् है:शुर             | •••          | •••       | •••     | १३             |
| काविव् उप्पट             | •••          | •••       | •••     | E              |
| कासन मार्शेर             | •••          | •••       | •••     | 8.5            |
| काखनाभ म्होर देंर        | <b>झ</b> .ची | •••       | •••     | 8.5            |
| काची र्याहरः             |              |           | ••      | Ry             |
| কাল মইহামহা              |              | •••       | •••     | <b>₹</b>       |
| काला धुःगुःस             | •••          |           | • • •   | 44             |
| काना युर्धेर             | •••          | •••       | <br>•   | • •            |
| कान्द्रिशोक पुःचदैःद्व   | 14:214       | •••       | •••     | 4, €           |
| कान्दिश्रोक र्रेग्ग्रामा | :भुगायाय     | শন্ধ্যায় | • • • • | • •            |
| काम १९५७म                | •••          | •••       |         | १२,१8          |
| वामधातु                  | •••          | •••       | · • • • | <b>8</b> र     |
| कामना                    | •••          | •••       | •       | <b>3.8</b>     |
| कापंचा विदश्य            | •••          | •••       | ••      | <b>18</b>      |

| Words.             | 2-0   |      | Dane           |
|--------------------|-------|------|----------------|
|                    |       |      | Page           |
| काको कें           | •••   | •••  | <b>P</b> ¥     |
| नाम्मीर            | •••   | •••  | ₹              |
| काभरीरिक           | • • • | •••  | 4•             |
| विं उ              | •••   | •••  | १र             |
| कि ५८४:उँ८         | •     | •••  | 38             |
| बिंबिं ठैंप्टारे   | · ••• | •••  | 4              |
| विश्वक जेद्        | •••   | •••  | **             |
| किन् देवगुष्ट      | •••   |      | <b>e</b> (     |
| करव दें दुः बेद    | •••   | •••  | २३, २८, ३८, ४१ |
| बिरव दें (मिनेर    | •••   | •••  | ११             |
| विश्व नुसराय (red) | •••   | •••  | 8₹             |
| <b>बिरोट</b>       | •••   | •••  | ₹€             |
| कोगाय म्युवह       | •••   | •••  | २१, १२         |
| उच पुरु            | •••   | •••  | 40, 80         |
| कुटिक मिम          | •••   | •••' | ود             |
| <b>सन्त्राचा</b> त | •••   | •••  | ··· ₹•         |
| <b>इल्ला</b> क     | ••• , | •••  | ٠ رد ٔ         |
| कुरकर शुन्म        | •••   | •••  | ٠٠٠ - ۲۲, ۲۷ - |
| उस्म व्यूर         | •••   | •••  |                |
| इव अर्हर           | •••   | •••  | ··· •          |
| •                  |       |      |                |

|                | 217     |     |     |                  |
|----------------|---------|-----|-----|------------------|
| Words.         |         |     |     | Page             |
| इस अर्ह्य रेग  | •••     | ••• | ••• | <b>5</b> •       |
| कुश्वमृत       | •••     | ••• | ••• | 44               |
| ज्ञसम क्रेन्गि | •••     | ••• | ••• | ۶,               |
| इकर सुम        | •••     | ••• | ••• | *4               |
| कुषर श्लीनम    | • • • • | ••• | ••• | <b>₹</b> •       |
| कूव देंग्र     | •••     | ••• | ••• | •                |
| नुवक <b>ण</b>  | •••     | ••• | ••• | ٤                |
| •a 54          | •••     | ••• | ••• | ¥, 8•            |
| बय वेश.चीट.    | •••     | ••• | ••• | 44               |
| জনা বনী্ব'মধ   | •••     | ••• | ••• | <b>e</b> (       |
| জনৰ বলীব্ব     | •••     | ••• | ••• | ₹٤, ₹•           |
| कपा क्रिप्टि   | •••     | ••• | ••• | <b>११</b> .      |
| क्रपोट         | •••     | ••• | ••• | • ९              |
| <b>क्रांच</b>  | •••     | ••• | ••• | ₹•               |
|                |         |     | • • | et, 85           |
| बेचिव् धायम    | • •••   | ••• | ••• | *****            |
| वंचि ठउँ       | • •••   | ••• | ••• | <b>8</b> ९       |
| केम हैं हैं    | •••     | ••• | ••• | **               |
| केल हें हैं    | •••     | ••• | ••• | 44               |
| बोटिं है       |         | ••• | ••• | र् <b>ट, ६</b> • |
| बोटी द्विय     | •••     | ••• | ٠   | . 46             |

|                             | 312         |     |       | Page            |
|-----------------------------|-------------|-----|-------|-----------------|
| Words.                      |             |     | •••   | १८              |
| कोट्ट हेर्                  | •••         |     | •••   | १८              |
| कोट्ट स्थ्य                 | •••         | ••• |       | 16              |
| क्रोड्डाङ्गस्थान            | •••         | ••• | •••   | 81              |
| कोलाइल क्ष्रेंग्राथ:पर:प्रे | <b>५</b> :य | ••• | •••   | •               |
| कोष ऑर्ड                    | •••         | :   |       | इर              |
| कोषस्त् सर्हिन दहिन         |             | ••• | •••   | ३२, ३३          |
| कोछक                        | •••         | ••• | •••   | <b>३</b> १      |
| क्रम स्थाय                  | •••         | ••• | •••   | <b>२३</b>       |
|                             | •••         | ,,, | •••   | 8 •             |
| क्रम ठाउँ                   |             | ••• | •••   | 68              |
| कमाव् रैस                   | •••         |     |       | <b>?</b> 8      |
| कुमाव् देशायर               | •••         | ••• | . ••• | `<br><b>२</b> € |
| क्रिमि                      | •••         | ••• | •••   |                 |
| बोर्डाक है'यर'द्यु          | <b></b>     | ••• | •••   | <b>*9</b>       |
| _                           |             | ••• | •••   | \$e             |
| क्रीका है ः                 | •••         | ••• | •••   | <b>₹</b> ₹      |
| कोका है दम्                 | •••         |     | •••   | *4              |
| क्रीकृत्युव्यदिकी           | •••         | ••• |       | ₹•              |
| कृष्यन विसन्ते              | •••         | ••• | •••   | ٤               |
| कोष हिंद                    | •••         | ••• | •••   |                 |
| क्रम सुनारम्य               | •••         | ••• | •••   | 4.              |
| == <u>very</u> ch           | •••         | ••• | •••   | 4.              |

|                    | 2        | 119   |     | ,          |
|--------------------|----------|-------|-----|------------|
| Words.             |          |       |     | Page       |
| चबं अर्रेज्य       | •••      |       | ••• | •          |
| चबेन भूर रेमा १८०  | •••      | •••   | ••• | 4.0        |
| খন পুনাম           | •…       | •••   | ••• | ¥,         |
| चात 🚁              | •••      | •••   | ••  | २६, १•     |
| चतनयन रीमा १ राह्य | ٠        | •••   | ••• | ¥          |
| क्वान्ति           | •••      | •••   | ••• | ٠,         |
| चाम भूगश           | •••      | •••   | ••• | २१         |
| चौर दें स          | •••      | • • • | ••• | 88         |
| चुध् यग्रेश        | •••      | •••   | ••• | **         |
| ब्ब प्रमुप्राप     | •••      | •••   | ••• | 86         |
| कोर थु             | •••      | •••   | ••• | \$0, 3°    |
| चोर थुन्म          | •••      | •••   | ••• | •₹         |
|                    |          | ख     |     |            |
| <b>चब</b> చే       | <b>:</b> | •••   |     | 98         |
| वित्र दुवाय        | •        | •••   | ••• | 4          |
| वित्र रगर्भे विद   | •••      | •••   | ••• | <b>₹</b> € |
| <b>ਰਿਸ਼</b> ਮੁੱ    | 6/ 9     | •••   | ••• | 4          |
| चर हैंग            | •••      | •••   |     | **         |
| वेर क्षुँगर        | •••      | •••   | •   | ٤          |
| •                  |          |       |     |            |

ग

|                                | ग          |      |     |            |
|--------------------------------|------------|------|-----|------------|
| Words.                         | •          |      |     | Page       |
| बगव समित्                      | •••        | •••  | ••• | १७         |
| नंगन क्यास्मायत्               | •••        | •••  | ••• | १७, १२     |
| गब द्विम्हा                    | •••        | •••  | ••• | 8 8        |
| मबना यम्बद्                    | •••        | •••  | ••• | <b>₹</b> ₹ |
| गबना माह्याद                   | •••        | •••  | ••• | 88         |
| बत मिट्टिंस                    | •••        | •••  | ••• | ₹0         |
| गतद्याम •••                    | •••        | •••  | ••• | १६         |
| बति ५वेँ।य                     | •••        | •••  | ••• | 4,∢        |
| बातगमन दर्गेका गुसद            | <b>1</b> 2 | •••  | ••• | ¥          |
| ब्तिबान द्र्यों राष्ट्रपुर     | •••        | •••  | ••• | •          |
| बर वें(भःसम्                   | •••        | •••  | ••• | ₹∢         |
| बहुबद ख्रूयकूँव                | •••        | •••  | ••• | १०         |
| तम दे                          | •••        | •••  | ••• | <b>₹</b> 0 |
| बनानं दें ह                    | •••        | •••• | ••• | 87, 86     |
| बन्त कराक्रमस्त्रिम्थ          | •••        | •••  | ••• | ₹8         |
| बर्गेष् ग्राइकेन श्रे श्रेमीमा | •••        | •    | ••• | ₹0         |
| कर्भ मिंदिस                    | •••        | •••  | ••• | <b>१</b> • |
| क्यं दि                        | •••        | •••  | ••• | <b>१</b> • |
| तमें कर                        | •••        | •••  | ••• | •          |

|                       | 221           | l   |                   | 77             |
|-----------------------|---------------|-----|-------------------|----------------|
| Words.                |               | •   |                   | Page           |
| मन धर्मिन             | •••           | ••• | •••               | <b>PR</b>      |
| मनस्यम                | •             | ••• | •••               | **             |
| बिर् हेंम्            | •••           | ••• | •••               | <b>fa</b>      |
| निरीम्                | •••           | ••• | •••               | 4.             |
| बोर्बाब कैंग्स्       | ٠.,           | ••• | •••               | <b>64, 65</b>  |
| गुटिका रेशु           | •••           | ••• | •••               | *(             |
| गृष ध्येन ५५          |               | ••• | <b>२१, ३२, 88</b> | , 20, 29       |
| ग्बीध ध्विन्त्रकेंग्र | •••           | ••• | •••               | 64             |
| गुब ह्यास             | •••           | ••• | ***               | २०, १८         |
| गंबा समा              | •••           | ••• | •••               | •              |
| प्रच हिंस             | •••           | ••• | •••               | 3.             |
| प्रस मिट हिस          | •••           | ••• | •••               | 75             |
| ग्रेड मिट्य           | •••           | ••• | •••               | •              |
| गोड कॅम्ब             | •••           | ••• | •••               | ₹0, ₹5         |
| যমি মন্ত্র            | • • • •       | ••• | •••               | 44             |
| यह उड्डिट.घ           | • •••         | ••• | •••               | •              |
| ं सह चडराय (मडर       | สส3) <u>.</u> | ••• | •••               | 46             |
| . यहव वहुदःवर         | •••           | ••• | •••               | •              |
| ग्रामको ग्रहिं        | •••           | ••• | •••               | <b>4=, 4</b> £ |
| म्बान वृद्द्          | •••           | ••• | ٠                 |                |
| • •                   |               |     |                   |                |

|                         |       | घ        |     |             |
|-------------------------|-------|----------|-----|-------------|
| Words                   |       |          |     | Page        |
| वन मानुस्थ              | •••   | •••      | ••• | १८          |
| व्रव क्रीया (thick)     | •••   | •••      | ••• | 80          |
| वनकरणे व्यम्भाहिशःह्रीय | 74    | •••      | ••• | 9.9         |
|                         |       | <b>च</b> |     |             |
| ש קבי                   | •••   | •••      |     | र्ह, रह, हह |
| 4 ME.                   | •••   | •        | ••• | १८          |
| च ८८                    | •••   | •••      | ••• | १इ          |
| चन ८ मिन् से            | •••   | •••      | ••• | ₹२          |
| বন উদাধ (assemblag      | e)    | •••      | ••• | ४२          |
| म्बर् मार्थे विद        | •••   | •••      | ••• | रर          |
| चटत् मुमाश              | •••   | •••      | ••• | १∉          |
| चतुर्दीप                | •••   | •••      | ••• | <b>₹</b> ₹  |
| चातुर्दीपक              | •••   | •••      | ••• | 8.5         |
| चतुर्मार                | •••   | •••      | ••• | 88          |
| चन्दन र्रव:5व           | • • • |          | •…  | <b>₹</b> ₹  |
| चन्दगदि                 | •••   | •••      | ••• | 88          |
| चन्द्रक                 | •••   |          | ••• | **          |
| चन्द्रातपं              | •••   |          | ••• | <b>₹</b> €  |
| चन्द्राचे हैं हैं       | •••   | •••      | ••• | ¥           |

| Words.                |         | •   |     | Page            |
|-----------------------|---------|-----|-----|-----------------|
| बर मार्थे             | •••     | • ( | ••• | 82              |
| चरच ल्यंश             | •••     | ••  | ••• | व्र, ६८         |
| बरक मि                | •••     |     | ••• | ĠA              |
| चर्चा हुँद            |         | ••• | ••• | 85              |
| चकत् मार्भिः विदः     | ••••    | ••• | ••• | **              |
| चलत् २म्।             | •••     | ••• | ••• | ₹(              |
| चामर हुः अव           | •••     | ••• | ••• | \$c             |
| चामीकर माशेर          |         |     | ••• | ₹€              |
| चार                   | •••     | ••• | ••• | •               |
| चार्जी रपग्रेंश       | •••     |     | ••• | श्ट             |
| चित्र दिस्रिक्टर (won | derful) | ••• | ••• | 8 <b>२</b><br>• |
| चित्र 👸 (image)       | •       | ••• | ••• | ४२              |
| चिन्ता নুগ্রমান       | •••     | ••• | ••• | 4.6             |
| चिन्तामधि             |         | •   | ••• | •               |
| बिर धुर्देदश          | •       | ••• | ••• | *(              |
| বিষ্ণ কুলাকা          |         | ••  |     | ge              |
| चीवर                  |         |     | ••• | <b>୧</b>        |
| चुनि हुँद             | •••     | ••• | ••• | <b>इ</b> २      |
| चूका मार्द्धमा        | •••     | ••• | ••• | <b>९, इ</b> ट   |
| चूर्खवासस्            | •••     | ••• |     | ée              |

| Words.                | 27      | 20           | *     | Page             |
|-----------------------|---------|--------------|-------|------------------|
| मव हुं                | •••     |              | •••   | 14               |
| नवनीड़ा               | •••     | ••           | •••   | ęo,              |
| जबर रु:दैहैंद         | •••     | •••          | •••   | 10               |
| जव नुमाक्ष            | •••     | •••          | •••   | १७               |
| बाव दमुरःब्रेटः       | ••••    | •••          | •••   | <b>46</b>        |
| नात दर्भे             | •••     | •••          | •••   | *(               |
| नातस्य स्ट्रोसूस      | •••     | •••          | •••   | <b>%</b> (       |
| जातु दहायाः           | •••     | •••          | •••   | ě                |
| जायते ८ गुर           | •••     | •••          | •••   | ₹ <b>﴿</b>       |
| জিনহন্ত্রির           | •••     | •••          | •••   | <b>4, 4</b> •    |
| नोमूत करःधून          | •••     | •••          | •••   | 20, 31           |
| चात नेशक              | •••     | , <b>•••</b> | •••   | 84               |
| बातार्थ र्देव-मेश-बेद | •••     | •••          | •••   | 84               |
| बान ध्ये नेश          | •••     | - •          | •••   | 88, 89           |
| चेव शेक्ष:पु          | •       | ••           | •••   |                  |
| व्यर मा द्राय         | • • • • |              | १२,१  | <b>2, 88,</b> 84 |
| व्यवन प्यरःग्रे       | ••      |              | •••   | 4.0              |
| व्यक्ति मध्माश        | ••      |              | •••   | 4.               |
| व्यक्तितं द्वर        | ••      |              | * 9.€ | . *•             |
|                       | ••      |              | 14    | १०               |

|                            | 3           |       |        |                |
|----------------------------|-------------|-------|--------|----------------|
| Words.                     | •           |       |        | Page           |
| बसबब रुट:नेव               | •••         | •••   | •••    | <b>'8</b> ₹.   |
|                            | त           |       |        |                |
| वश्च                       | •••         | *     | •••    | 8१             |
| तह देश                     | •••         | •••'  | •••    | 44             |
| वही देश                    | •••         | •••   |        | \$e.           |
| व्या रेकिन                 | •••         | •••   | •••    | <b>₹</b> •, 88 |
| तत्वर श्रूर'भेद्रदा        | •••         | •••   | •••    | <b>₹१</b> '    |
| वलर हिंदि:श्चिद            | •••         | •••   | •••    | <b>स</b> १     |
| तत्वरासा हिंद्र-वदमानु     | x-3\f\:     | •••   | • • •" | <b>२१</b>      |
| त्त्वरात्मा हिंदःश्चेंदःयद |             | •••   | •••    | <b>र</b> १     |
| तचा दे:म्ब                 | •••         | ••••• |        | 8₹             |
| तचागत                      | •••         | •••   | ,•••   | 8 ₹            |
| तचापि दे सूर्व्या          | •••         | •••   | •••    | •              |
| तबापि देखुर्सेर्गी         | ***         | •••;  | •••    | •              |
| तम यदेव यदे                | •••         | •••   | •••    | **             |
| तक्क-कक्का यदेव महा        | <b>CN</b> N | •••   | •••    | <b>११,</b> १8  |
| a 3                        | •••         | •••   | •••    | 88, 84         |
| तद देन्य                   | •••         | •••   | •••    | •              |
| वह देख्यंदलट               | •••         | •••   | •••    | 44             |
|                            |             |       |        |                |

|                                  | 99  | <b>.</b> |     |            |
|----------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| Words.                           | 22  | 7        |     | Page       |
| ाद <i>दे</i> वि                  | ••• | •••      | ••• | ₹\$        |
| ाववें दे <del>वें देवें</del> दु | ••• | •••      | ••• | 8,8        |
| 18 GM                            | ••• | •••      | ¥,  | १•,१=.     |
| ाम शुर                           | ••• | •••      | ••• | ₹8         |
| क्नी क्ष्माय                     | •   | •••      | ••• | ₹8         |
| बर मेन्द्र (greater)             | ••• | •••      | ••• | 88         |
| वरं क्रसगुंश                     | ••• | •••      | ••• | *€         |
| तस्य मास्परःदा                   | ••• | •••      | ••• | <b>₹</b> 4 |
| वर्षेय अस                        |     | •••      | ••• | रव, रह     |
| तच अधिभ                          |     | •••      | ••• | 14         |
| 14 B <b>7</b>                    | ••• | •••      | ••• | ٧          |
| ाव <b>हिन्</b> गी                | ••• | •••      | ••• | •          |
| a FST                            | ••• | •••      | ••• | ₹१, 80     |
| मा देखें                         | ••• | •••      | ••• | 4.         |
| п 🦎                              | :   | •••      | ••• | ₹ <b>•</b> |
| तां दे                           |     | •••      | ••• | te         |
| सं देन्य                         | ••• | •••      | ••  | **         |
| वाष ,दुझर                        | ••• | •••      | ••  | •          |
| तारबी क्रूँथम                    | ••• | •••      | •   | ٠, ٠٠      |
| ारा क्षेत्रम                     | ••• | •••      | •   | १, ११, ७८  |

|                               | 440      |          |       | Page             |
|-------------------------------|----------|----------|-------|------------------|
| Words.<br>ৰাহিন্তী শ্লুমিন    | •••      |          | •••   | ₹, 8, <b>¼</b> • |
| य<br>तान थेम् हेंप            | •••      |          |       | 83               |
| तायक                          | •••      |          | • •   | 88               |
| तावत् देःक्षेद                | • · ·    | • •      |       | <b>१</b> •       |
| तिमांत्र केरा                 | •••      |          | • • • | 9                |
| तिमान र्ढः त्रेरःख            | ••       | 1.1      | •••   | , <b>9</b>       |
| तील्या देविःस                 | •••      | •••      | •••   | ं २०             |
| तौर द्रमूझ                    | •••      | •••      | •     | ं १४             |
| तीर्थं                        | •••      |          | •••   | <b>२</b> ७       |
| तीव क्षे'यळ                   | •••      | ••       | •••   | 88               |
| तुरग है                       | •••      | •••      | •••   | ११               |
| तुषित व्रदशःय                 | •…       | •••      | •••   | १८               |
| तुस्यकालं पुरामारीमा          | •••      | •••      | •••   | . 68             |
| तुस्थकार्ज ु <b>राञ्च</b>     |          | •••      | •••   | <b>९</b> 8       |
| त्यं भुः द्वेत भूनिशः राष्ट्र | _        | <b>.</b> | •••   | <b>₹4, ₹</b> €   |
| तूर्क (= इत्ततक्वं) दिश्ल     | चोश.र.प् | <b></b>  | •     | <b>*</b>         |
| <b>ब</b> ष् क्षेत्र           | •••      | •••      | •••   | ***              |
| स्याः<br>• ⊶                  | •••      | •••      | •••   | <b>Q</b> 1       |
| ह्यानं क्षेत्र                | •••      | •••      | •••   | •                |
| ते दे <b>न्य</b>              | •        | •••      | •••   |                  |

|                            |     | 228   |                     | n                 |
|----------------------------|-----|-------|---------------------|-------------------|
| Words.                     |     |       |                     | Page              |
| N♥ 1                       | ••• | ••    | •••                 | १६                |
| तेन देः धेक्ष              | ••• | •     | •••                 | gc                |
| बस् देराव                  | ••• |       | •••                 | 49.               |
| ब्बति महिंदः घर प्रमुद     | ••• |       | •••                 | <b>२</b> २        |
| बनित ह्यूट पर प्रमुद       | ••• |       | •••                 | रर                |
| त्रखन् सुमाधे              | ••• |       | •••                 | ₹•                |
| বি শৃধ্যুম                 | ••• |       | •••                 | ĄŁ                |
| चित्र <b>स्</b>            | •…  |       | •                   | २४                |
| विजगद                      |     |       |                     | **                |
| निदश्राचय                  |     |       | •••                 | 46                |
| স্থিমৰ                     |     |       | • • •               | ر                 |
| fबमरमर क्वेंश'वें <b>5</b> |     | •••   | •                   | २४, २५            |
| विनोब ८६मा देव माधुम       |     | •••   | • • • •             | <b>PE</b>         |
| नेनोना प्रेमानेन माशुस     | ••• |       |                     | ૮, ક₹             |
| ন দ্ৰিণ্ট্ৰ                | ٠٠. | •     |                     | ક ન્              |
| <b>₹ 8</b>                 | •   |       |                     | •                 |
| सम् भीत्य                  |     |       |                     | ₹0                |
| • लब् -प                   | ••• | . ··· |                     | <b>२</b> (        |
| तकः हिंदग्यस               | ••• |       | •                   | . १२              |
| त्वद मिर्                  |     |       | <b>24, 22, 28</b> , | <b>4=, 80,</b> 8= |

Page

| Words.                |     | •••   | ₹8, ₹0, 8 | •; 8 <b>Ų</b> |
|-----------------------|-----|-------|-----------|---------------|
| <b>ત્રક</b> β         |     | •     | •••       | **            |
| तद हिंद्य             | ••• | •••   | •••       |               |
| ्नरीव विंद्रणी        | ••• | •••   | •••       | •             |
| महाकत हिंद यदिशय      | ••• | •••   | •••       | <b>*</b> .    |
| वज्ञाच हिन्समें दिन्द | ١   | •••   | •••       | 44            |
|                       | ••• | •••   | •••       | 48            |
| लग् हिंद              | ••• |       | 100       | 44            |
| लम् ∯5                | ••• | •••   | •         | <b>११</b>     |
| लि हिंदिय             | ••• | •••   | •••       |               |
| लिक हिंद्राय          | ••• | •••   | •••       | १०, ६१        |
| ता <u>वि</u> र        | ••• | •••   | •••       | 15, 25        |
|                       |     | •••   | •••       | 4             |
| ्ना हिंदय             | ••• | •     |           | ₹€            |
| ना हिंद्रायस          | ••• | •••   | •••       |               |
|                       |     | द     |           |               |
| रंग महेन              | ••• | •••   | •••       | ₹•            |
|                       | ••• | • • • | •••       | 61            |
| ₹ <b>₩ ₹</b> ₽        | ••• | ••    | •••       | ₽!            |
| इस <i>म</i> ुन        |     | •••   | ***       | 3             |
| रना हैं।              | ••• |       | •••       | Ţ             |
| रना मळे'न             | ••• | •••   | •••       | 1             |
| शामन् श्राप्तः हेर्न  | ••• | •••   | •••       | Ì             |
| रहित दुविय            | ••• | •••   | •••       |               |
| · ·                   |     |       |           |               |

| Words.                            | 2    | <b>B1</b> |     |                 |
|-----------------------------------|------|-----------|-----|-----------------|
| words.<br>- हर्ष द्वी <b>यादा</b> | •    | •         |     | Page            |
| _                                 | •••  | •••       | ••• | 15              |
| रमं द्रेम्श्रंय                   | •••  | •••       | ••• | <b>F0</b>       |
| रब यहण्या                         | •••  | •••       | ••• | • • •           |
| रिवत यञ्ज्याहा                    | •••  | •••       | ••• | <b>98</b> .     |
| रश्यन दें।                        | •••• | •••       | ••• | ₹€.             |
| दश्चभूमीचर                        | •••  | •••       | ••• | 8 /             |
| दख ट्रिंग 🎁                       | •••  | •••       | ••• | 16              |
| रकों मध्                          | •••  | •••       | ••• | १९              |
| रक्के श्रेम                       | •••  | •••       | ••• | 44              |
| हान हेर्निस्य                     | •••  | •••       | ••• | 54              |
| <b>दाननिर्भारि</b> बी             | •••  | •••       | ••• | 21              |
| हाम 🟞 न                           | •••  | •••       | ••• | ź.              |
| दासदोचा                           | •••  | •••       | ••• | **              |
| रावब श्री 🗷 🔭                     | •••  | •••       | ••• | **              |
| शव                                | •••  | •••       | •   | 44              |
| राखा 🖽                            | •    | •••       | ••• | १६              |
| • दिन् द्विमार                    | •••  | •••       | ••• | <b>₹₹, 8₹</b> , |
| . दिव्यव विवास सैनास              | •••  | •••       | ••• |                 |
| रिमार्थ देनियुन                   | *    | •••       | ••• | ₹•              |
| <b>दिनमवि</b>                     | •••  | •••       | ٠.  |                 |

|                           | 23  | 2   |            | _         |
|---------------------------|-----|-----|------------|-----------|
| Words.                    |     |     |            | Page      |
| दिवस १५:धु                | ••  | ·,· | •••        | ~         |
| दिवस है है।               | ••• | ••• | •••        | ₹ ,       |
| दोन नुझदायम               |     | ••• | •••        | <b>₹8</b> |
| क्षेप क्षेत्रज्ञ          | ••• | ••• | •••        | 88        |
| <u> ইন্ত ইনাক</u> নিগ     | ••• | •   | ¥, ६•, ₹१, | 88, 84    |
| হ্ৰা ধূনাবৰ্ষদৰেশ্ব       |     | ••  | •••        | 9, 8€     |
| ব্যক্ষিত প্রস্থান         | ••• |     | ••••       | रर        |
| दुख दें (lustre)          | ••• | ••• | •••        | 8₹        |
| इरम अवद से                |     |     | •••        | रर        |
| दुरित श्रेमाय             | ••• | ••• | •••        | ₹8        |
| दुर्भग क्ष्मभाद           | ••• | ••• | •••        | ¥.        |
| हुने म्यायर द्याद द       | ıλ  | ••• | •••        | ¥.        |
| दुविवन्धं सामसादन्य       |     | ••• | •••        | •         |
| बुविकाम ८व-धारा           | ••• | ••• | •••        | •         |
| दुब्बुतं क्रेश-पुरुष      | ••• | •   | •••        | 9         |
| दूराव् रेट'र्             | ••• | ••• | •••        | , ₹•      |
| ৰূভ মাৰ্থিন               | ••• | ••• | ••• ,      | 8-9       |
| वृद्धि हुन्दर             | ••• | ••• | •••        | \$c       |
| <b>बृद्धि मुझिम्।श</b> ्य | ••• | ••• | •••        | 80        |
| रेक्क्या क्षार्थे         | ••• | ••• | •••        | ₹¥        |
|                           |     |     |            |           |

|                        | 7      | 88    |     |            |
|------------------------|--------|-------|-----|------------|
| Words.                 |        |       |     | Page       |
| देवी क्लुकी            | •••    | •••   | ••• | <b>१</b> € |
| रेक्ट सुवाँ नुमार्थेव  | •••    | • ••• | ••• | 80.        |
| देव विद्या             | •••    | •••   | ••• | ₹€, ₹•     |
| देव ८.खु               | •••    | •••   | ••• | 46         |
| दोना हिंग्स            | ••••   | •••   | ••• | 6c, 6c     |
| दोव क्रुॅं             | •••    | •••   | ••• | 48         |
| दोस् अग्र              | •••    | •••   | ••• | şe         |
| होस् श्रुम             | •••    | •••   | ••• | 98         |
| बोताबमान रयः प्रमुख    | X.Z3.4 | 뭐고    |     | ₹8         |
| बोताबमान द्यायदे       | •••    | •••   | ••• | ₹\$        |
| द्रम होर्नेग (?)       | •••    | • ••• | ••• | 34         |
| विष मिर्नेश देवीं      | •••    | •••   | ••• | 15, 50     |
| ब्रिटेष गुप्तम         | •••    | •••   | ••• | Ęĸ         |
| दिवत् द्यार्थे         | •••    | •••   |     | <b>?%</b>  |
| EE VIL                 | • •••  | •••   | ••• | 85         |
| दीय ब्री               | •      | •••   | ••• | ₹, €       |
| देव ले.स्.             |        | •••   | ••• | 64         |
| , ,                    |        | ਖ     |     |            |
| क्से देहेंद्राचर देशुर | •      | 4.1   |     | २१, १८     |
| धन देर                 | •••    |       | •   | ₹•         |
| i                      |        |       |     |            |

|                        | 234       | )     |      | <u>.</u>    |
|------------------------|-----------|-------|------|-------------|
| Words.                 |           | ,     |      | Page        |
| धनविद्वार .            | . • • •   | •••   | •    | ₹8          |
| धरा देहेंद्र ददि       |           | •     | ·••• | <b>\$</b> 3 |
| धनीकाव                 | ***       | •     | •••  | 82          |
| ध <b>र्माक</b> र       | •••       | •••   | •••  | •           |
| ववन र्गार              | •••       | ••••  | •••  | 8.          |
| धाची धुझ               | •••       |       | •••  | •           |
| धाम दिन् देन           | •••       | •••   |      | 82          |
| भाम मृ                 |           |       | •••  | 39          |
| धारखीमना               | •••       |       | •••  | **          |
| धारा शुं               | •••       | •••   | •••  | ₹8          |
| धिया ह्यू              | •••       | •••   | •••  | ٠, ح        |
| क्रिग्धिक क्ष्म-क्ष्म- | त.बुचा.हु | • ••• | •••  | . •         |
| भी हैं                 | •••       | •••   | •••  | ۲•          |
| भूम 5'न                | •••       | •••   | •••  | १७, र१      |
| धूषि ट्रैं             | •••       | •••   | •••  | १व          |
| भूको हुय               | •••       | •••   | •••  | 44          |
| . पत मान               | •••       | • ••• | •••  | 4.          |
| पव सर्वे               | •••       | •••   | •••  | <b>!</b>    |
| चीत यगुकाय             | •••       | •••   | •••  | ₹•          |
| भंतय केंग्रि           | •••       | ••1   | ٠••• | 80          |

|                     | 2    | 85    |     | _              |
|---------------------|------|-------|-----|----------------|
| Words.              |      |       |     | Page           |
| भास ह्युद्          | ,*** | •••   | *** | •, ••          |
|                     |      | Ħ     |     |                |
| न ह्य               | •••  | •••   | ••• | ٠, ۲۰          |
| न झे                | •••  | •••   | ••• | . 24           |
| न होद्              |      | •••   | ••• | •              |
| य कीतृत्            | •••  | •••   | ••• | ११             |
| नस ध्रेरःहाँ        | •••  | •••   | ••• | ₹•             |
| नवति चुँग्।श'उट     | •••  | •••   | ••• | 14             |
| नको 👸 चे            | •••  | •••   | ••• | ₹0             |
| न्तु देशस्य         | •••  | •••   | ••• | •              |
| नतु माध्यम्भागम्    |      | 11.   | ••• | ٠              |
| नन्दन द्यादःयद      | •••  | ***   | ••. | •4             |
| नमः युपाद्रक्रयत्ये | •••  | 100   | ••• | •              |
| नमत् 55.त.          | •••  | ***   | ••• | éc             |
| नवन दीम             | •••  | 100   | ••• | *              |
| नर ही               | •••  | 100 € | *** | १८, वर         |
| नरद कुत्यन्         | •    | 100   | ••• | 60             |
| नवर                 | •••  | 100   | ••• | <b>f</b> e     |
| नव यास्य            | •••  | 100   | ••• | •              |
| गाम 🎳               | •••  | •••   | *** | <b>0</b> 7, 98 |

|                        | 200      | )        |      | Page                                 |
|------------------------|----------|----------|------|--------------------------------------|
| Words.<br>नाड़ी हुँ    | •••      | •••      | ••   | *(                                   |
| गाचीकत अमेनि ५ न       | •        | s<br>••• | •    | ` =                                  |
| नाद सू                 | •••      | •••      | ••   | १२, ३५                               |
| ा भ<br>नाम किं⊏        | •••      | •••      | •••  | १३                                   |
| नाम ठाळॅव              | •••      | •••      | •••  | १इ, १६                               |
| नामा ,                 | •••      | •••      | •••  | 28                                   |
| नाविका                 | •••      | •••      | •••  | १८                                   |
| निकर कैंग्स            | •••      | •••      | •••  | 3.5                                  |
| विचय क्रिम्स           | •••      | •••      | •••  | ₹8                                   |
| विद्या मिहिन्          |          | •••      |      | <b>₹</b> ₹                           |
| विश्वि मिन्द           |          | •••      | •••  | <b>ર</b> હ                           |
| विबंब यस्थामुरःयदे     |          |          |      | ¥.                                   |
| विवतवेदनीय             | •••      | •••      | •••  | <b>₹•</b>                            |
| विवृद्धे स्थिपन नि     |          | •••      | •••` | 39                                   |
| निर्धेन देरिः होर      | •••      |          | •••  | 35                                   |
| निर्माव सुभाग          |          | •••      | •••  | <b>28, 82, 88</b>                    |
| विकासिकाव              | •••      |          | •••  | 8*, 87, 87                           |
| विवीना ५३५ य           | •••      | •••      |      | <b>२</b> ६, <b>३</b> •<br><b>२</b> ६ |
| विवीमा वृतुद्ध्य       |          | •••      | •••  | •                                    |
| ं निर्विचेव नुप्रमाधीर | <b>4</b> | •••      | •••  |                                      |

|                         | 28  | 7   |       |             |
|-------------------------|-----|-----|-------|-------------|
| Words,                  |     | •   |       | Page        |
| निवसन में हिं।          | •…  | ••  | •••   | ₹•          |
| निम्कुवित               | •   |     | •••   | ₹•          |
| निष्यतत् ८,८८           | ••• |     |       | . २॥        |
| निबन्द मार्थे य सेर्डिट |     | ••• |       | 44          |
| विष्यन्द मार्भिः होन्   |     | *** |       | *(          |
| नि <b>खन्दी</b> भूत     |     | ••• | •••   | <b>ų</b> •  |
| नील हें                 |     |     | •••   | 81          |
| ৰুনি নই্ই-্'ন           |     |     |       | १,९१        |
| नुतिषर निष्ट्रिं        | ••• |     |       | <b>\$</b> 1 |
| नूपर                    |     |     | •••   | <b>₹</b> !  |
| कप भैं यद्य             |     | ••• | •••   | ٠,          |
| नेपचा ठठा               |     | ••• | ••    | •           |
| नौका यु                 | ••  | ••  |       | •           |
| न्धाय                   |     | ••• |       |             |
| •                       | •   | प   |       |             |
| बदंबर <b>यीश</b> त      |     | •   |       | 1           |
| पच्च द्यन्य             | •   | ••• |       | 1           |
| पर केंग                 | ٠   | ••• |       | ९२, १       |
| पर मानुस                | •   | ••• | ··· . | 1           |
| षद मृद्य                | ••• | ••• | ••    | ć           |
|                         |     |     |       |             |

|                         | 200        | 1   |     | Page               |
|-------------------------|------------|-----|-----|--------------------|
| Words.                  |            |     |     | śc                 |
| वनीधर                   |            |     | ••• |                    |
| पर मानुन                | •••        | ••• | ••• | 4, 4, 4=           |
| वरमति मानुन्मीयम्       |            |     | ••• | •                  |
| परिवत विद्यास्          |            |     |     | <b>F.</b>          |
| परिवाच                  |            | ••• | ••• | 88                 |
| परिभव ज्ञेगमार्वेव      |            |     | ••• | 4.                 |
| वरिमवामीर 💲             | •••        | ••• | ••• | ęq                 |
| परिवमात्र अईन्यई        | MI         |     |     | 86                 |
| वबव हुम्हरू             |            | ••  | ••• | ۲۰                 |
| वर्षः म्बिर्भा          |            | ••• | ••• | ય<br><b>૧</b> ૧    |
| परेष्। मास्त्र द्या दशक |            | ••• | ••• | <b>?</b> £         |
| वकाव क्ष्मगूटकः दुन     |            | ••• | ••• | 10                 |
| वविच द्याय              | •••        | ••• | ••• |                    |
| पविष्योकत निवासन्       | <b>]41</b> | ••• | ••• | <b>१०</b><br>१२    |
| प्रमान् अर्थेट् प्रिन्  | •••        | ••• | ••• | • <b>?</b>         |
| प्रमानित सर्वेद         | •••        | ••• | ••• | ģe<br>,            |
| पाव थेनाय               | •••        | ••• | ••• | ۹۰                 |
| वाताच दिन               | •••        | ••• | ••• |                    |
| वाय 🞢                   | •••        | ••• | ••• | 2, 20              |
| बाद शुन्ध               | •••        | ••• | ••• | <b>५७, ९५, ७</b> ० |

| Words,                 |          |     |          | Page               |
|------------------------|----------|-----|----------|--------------------|
| गारी लगस्य             | •••      | ••• | •••      | ۲.                 |
| पाप श्रीम              | •••      | ••• | •••      | 4, ₹€              |
| पाप क्षेमाद            | •••      | ••• | •••      | (0, 27             |
| पापकती श्रीमायहें सक   |          | ••• | •••      | ¥                  |
| षाषी श्रेमान्ड         | •        | ••• | •••      | 49                 |
| षारि हेर्दिय           | •••      | ••• | •••      | ₹€                 |
| पारिचात व्विदायायसप    | ।<br>इ   | ••• | •••      | ₹४, ₹₹             |
| बाब्र (बुम् श          | •••      | ••• | ***      | <b>९१, ९</b> ९     |
| वाच विमानाय            | •••      | ••• | •••      | 44                 |
| <b>याञ्</b> जता        | •••      | ••• | •••      | 39                 |
| पिता थ                 | •••      | ••• | •••      | .4                 |
| विविद्ध युग्नारः द्वेष | •••      | ••• | •••      | ₹1.                |
| पट भूद                 | •••      | ••• | •••      | •                  |
| एकरोक मृद्राद्गार में  | • •••    | ••• | <b>.</b> | *(                 |
| प्रका वर्शेन् द्रास    | <b>:</b> | ••• | •        | (ć, <b>20, 9</b> 4 |
| रकारं वगुनिस           | •        | ••• | •••      | , 14               |
| प्रच 🕄                 | •••      | ••• | •••      | •                  |
| प्रका ध्यद             | •••      | ••• | •••      | १९                 |
| ur Tr.                 | . •••    | ••• | •••      | . %                |
| बर ग्रेंटिप्टेर        | •••      | ••• | •••      | 4.                 |

•••

प्रवय

| Words,                       | 24.         | L   |          | _            |
|------------------------------|-------------|-----|----------|--------------|
|                              | ~           | _   |          | Page         |
| प्रबद्धितम्ब ह्यूर्रिप्राप्त | मस्स्रिट.दा | ••• | •••      | 26           |
| प्रवयविनिमेष द्वार्टी        | मुद्धें वं  | ••• | •••      | 76           |
| प्रविधि हेर्नियम             | •••         | ••• | •••      | <b>५०,१९</b> |
| मतपति रयनुःयहैर              | •••         | ••• | •••      | •            |
| मवपति यहेर् छेट              | .***        | ••• | •••      | •            |
| प्रति ह्यु में               | •••         | ••• | •••      | १८           |
| प्रतियम ब्राट्ट के ब्रुट्टें | •••         | ••• | •••      | 75           |
| प्रतिचा द्रश्यस              | •••         | ••• | •••      | ۲.           |
| प्रतिदिवस श्रें आर्थे सेंग्  | •••         | ••• | •••      | •            |
| प्रतिनिधि शर् <b>ंदश</b> ्च  | •••         | ••• | •••      | **           |
| प्रतोबी                      | •••         | ••• | •••      | Ł            |
| मबोबो अध्यःश्रदः             | •••         | ••• | •••      | ••           |
| प्रवाषके हैंगि। छैर          | •••         | ••• | •••      | 4=           |
| प्रतेषसुद्ध .                | •••         | ••• | •••      | 84           |
| वचम इट:चॅर                   | •••         | ••• | •        | *(           |
| मबसवर बट्सागुसर्ट            | Ť           | ••• | •••      | 94           |
| प्रविवत् रगम्                | (           | ••• | •••      | ٠, ٩٤        |
| वक रयास्ट्रिमार्थ्यःय        | •••         | ••• | •••      | 44           |
| प्रयोध-स्पृ'ध्य              | •           | ••• | •••      | 75           |
| चभाव हा <b>यु</b><br>16      | •••         | *** | <b>'</b> | <b>₹</b> •   |

|                                 | 242   |      |     | Page           |
|---------------------------------|-------|------|-----|----------------|
| Words.<br>মুহুনি মেইনি <b>ম</b> |       | •    |     | <b>१8, 8</b> २ |
|                                 | •••   |      | ••• | . 98           |
| ममद मुन्नश्च<br>प्रमद यनाक्षेत् | •••   |      | ••• | 98             |
| युसाब                           | •••   | •••  | ••• | 84             |
| प्रमाबपुरव                      | •••   | •••, | ••• | 84             |
| प्रबाबात् वर्में र विमा         | •••   | •••  | ••• | 95             |
| म्युक्त रयःयञ्जय                | ·     | •••  | ••• | Ę              |
| प्रव <b>चन</b>                  | •••   | •••  | ••• | •              |
| प्रवर ठाँठेंग                   | •••   | •••  | ••• | •              |
| मबीब क्ष्मिशस्मायस              | •••   | •••  | ••• | ₹€             |
| प्रकता ५६माध                    |       | •••  | ,   | •              |
| वर्ता रयःयनुगरा                 | _     | •••  | ••• | 9              |
| प्रसन्त रय:रू:रूम्प्            |       | •••  | ••• | ₹(             |
| प्रसाह क्रम्                    | •••   | •••  | ••• | ₹(             |
| प्रसम द्यूयां                   | •••   | •••  | ••• | <b>₹</b> ¥     |
| वसार यगाय रेन                   | . ••• | •••  | ••• | <b>₹</b> ₹     |
| प्रसानित                        | •••   | •••  | ••• | 99             |
| प्रकृत गर्भा                    | •••   | •••  | ••• | ९८<br>९८       |
| वस्त म्बर्                      | •••   | •••  | ••• | <b>१</b> ८     |
| बहत महाद                        | •••   | •••  | ••• | 16             |
|                                 |       |      |     |                |

| Words.                     |          |     | Pag        | e  |
|----------------------------|----------|-----|------------|----|
| प्रकरब अर्केन्क            | •••      | •   | २६, २८, ४१ | Ļ  |
| प्रशार महुँद               | •        | ••• | 14         | 1  |
| प्रकार महुद्य              | •••      | ••• | ?          | •  |
| महरू रव:रू:र्वाद:व         | •••      | ••• | "          | 8  |
| মাৰ্ মূ'ম                  | •••      | ••• | २८         | !  |
| प्राचिनां श्रेमिकमाराह्म   | นฏิ      | ••• | 3          | •  |
| भाम क्रेंप्ट               | •••      | ••• | '          | ?  |
| माप्त व्रेच-ध              | •••      | ••• | *          | R  |
| बाम्रविस्त र्चेयः धराद्यीर | •••      | ••• | र          | ţ  |
| माप्य च्चित्रदश            | •••      | ••• | *          | Ð  |
| बार्धना देन मानेर          | •••      | ••• | , ११       | •  |
| मार्थयको देवितुःमार्केर    | •••      | ••• |            | ¥. |
| मास सर्द                   | •••      | ••• | •••        | č  |
| प्रातम <b>र</b> ार         | •••      | ••• | ₹          | •  |
| प्रे <b>ड्सरू</b> प        |          | ••• | *          | E  |
|                            | <b>.</b> | ••• | •          | 8  |
| प्रे <b>व</b>              | •••      | ••• | ₹          | ₹  |
| प्रे <b>की</b> भूव         | •••      | ••• | •          | •  |
| प्रीत मुद्दुश              | ••••     | ••• | ₹          |    |
| मोत दर्गुश्रद              | •••      | ••• | ·          | 2  |

|                                     | 244   |          |     | Page           |
|-------------------------------------|-------|----------|-----|----------------|
| Words.                              |       | •••      |     | 40             |
| मोबव् रयः द्युरः य                  | •     | •        | ••• | 39             |
| प्रोचत् रयम्बद्                     | •••   |          |     | 98             |
| मोबद्धान ८०८ ग                      | •••   | •••      | ••• | 8)•            |
| मौक यहुन्यर                         | •••   | •••      | ••• | १८             |
| बोड़ १८शर्मार्से                    | •••   | ••••     | ••• | 1-             |
|                                     | प     |          |     | •              |
| वका महिद्रसमा                       | •••   | •••      | ••• | 95             |
| पविन् मिद्रेटश उन                   | •••   | •••      | ••• | २१, ७१         |
| मल द्रम्                            | •••   | •••      | ••• | 35             |
| मम ठवंशवं                           | •••   | •••      | ••• | ٤, •=          |
| प्रत्यार धुन्                       | ••• • | •••      | ••• | <b>₹</b> १     |
| कुर<br>पुरुषारपूर                   | •••   | •••      | ••• | <b>२</b> २     |
| <b>पृत्</b> ज्ञति                   | •••   | •••      | ••• | <b>२</b> २     |
| ,                                   |       | <b>4</b> |     |                |
| बब महितश्राकृतः                     | •••   | •••      |     | ₹8             |
| बन्ध मान्नेन                        | •••   |          | ••• | <b>२२, ३</b> • |
| _                                   | •••   |          | ••• | •€;            |
| बन्ध मिलेन्द्रिन्<br>बन्ध देनिस्तेन | •••   | •••      | ••• | 4.0            |
| वस स्वा                             | •••   | •••      | ••• | <b>₹</b> %     |
| वज हुन्य                            | •••   | •••      | ••• | ₹ (            |

| Words.                 | -        |           |     | Page      |
|------------------------|----------|-----------|-----|-----------|
| नक्रमः व्युक्तरम्      | •\$1     | 100       | ••• | Ł         |
| नान ८,ठरग              | •••      | 100       | ••• | १, ₹€     |
| <b>बाकार्क</b>         | •••      | 100       | ۲۰  | ,s •, y • |
| नाड भग                 | •••      | 100       | ••• | १र        |
| नुद                    | • • • •  | 100 '     | ••• | 4.        |
| बुध साम्सद             | •••      | •••       | ••• | •€        |
| बोधिवित्र              | •••      | •••       | ••• | **        |
| बोधिसम्ब               | •••      | •••       | ••• | **        |
| नोधिस <b>न्दद्रो</b> य | ••       | •••       | ••• | •         |
| त्रचा कॅट्स            | ••       | •••       | ••• |           |
| नचा र्कटश              | ••       | •••       | ••• | 98        |
|                        |          | ¥         |     |           |
| মতি শুধ                | •••      | •••       | ••• | *(        |
| भक्ति मेश्रदा ,        | •••      | •••       |     | , २८, 88  |
| भक्ति यश्चेष           | <b>,</b> | •••       | ••• | ₹€        |
|                        | •        | ••• (     | ••• | •         |
| भववति यर्डेस्य स्वस    | ••(      | •••       | ••• | •         |
| अववती वर्डेमञ्जून      |          | ļ <b></b> | ••• | ्         |
| भद्र '                 | ••       | •••       | ••• | **        |
| अद्वारिका              | ••       | •••       | •   | 84        |

|                          | 246     | ,    |     | Page            |
|--------------------------|---------|------|-----|-----------------|
| Words.                   |         |      |     | ક્ટ             |
| भन्नचट                   | , •••   | ۸.   | ••• |                 |
| मब पहनामादा              | •••     | •••  | ••• | 8*              |
| <b>₩</b> [₩              | •••     | •••  | ••• | ₹ <b>८</b> , 8• |
| भत्संमान ह्यें पर नेर    | •••     | •••  | ••• | ₹•              |
| भत्संमान रयनुर्ह्वेद्राय | ×:35    | •••• | ••• | ₹•              |
| भर्ग हैं.नू              | •••     | •••  | ••• | २१              |
| <b>মৰ খুব</b> ্ন         | •••     | •••  | ••• | 8•              |
| भवति व्युन               | •••     | •••  | ••• | 8.              |
| भवती 📆                   | •••     | •••  | ••• | ~               |
| भवभय                     | •••     | •••  | ••• | ••              |
| भव <b>ज्ञ</b> स          | •••     | •••  | ••• | ě               |
| भाग्य क्ष्मान            | •••     | •••  | ••• | ~               |
| भागागाथाच                | •••     | •••  | ••• | रर              |
| भार 🎮                    | •••     | •••  | ••• | १३              |
| भार्मा हुएअ              | •••     | •••  | ••• | ₹•              |
| भाव ५देशसे               | •••     | •••  | ••• | 9₹              |
| भावव                     | •••     | •••  | ••• | 97              |
| भाषमान वर्क्केसश         | <b></b> | •••  | ••• | ••              |
| भाषात् है म              | •••     | ••1  | ••• | **              |
| भाषाव् वास्त्रय          | •••     | . •• | ••• | <b>₹</b> ₹      |

|                         |            | 247   |       |                  |
|-------------------------|------------|-------|-------|------------------|
| Words.                  |            | •     |       | Page             |
| <b>ণি</b> ছা            | ••         | ••••• | •••   | *                |
| भिन्न द्वम              | •••        | •••   |       | ₹                |
| भिषक् ड्राव्य           | •••        | •••   | •••   | ११,६०            |
| भीत ८ हेन्या            | •••        | •••   | •••   | 44               |
| सम न्द्र                | ٠          | •••   | •••   | •                |
| स्रव र्युट-य            | •••        | •••   | •••   | 21               |
| सुच हुँद्रिदा (enjoyer) | •••        | •••   | •••   | 88               |
| म् <b>स</b>             | •••        | •••   | ***   | 12               |
| भू सम्ब                 | •••        | •••   | •••   | १२, १८           |
| મ્ <mark>ગુ</mark> ⊏ં   |            | •••   | •••   | १२               |
| भूतक सदिंग द्या         | •••        | •••   | ••    |                  |
| भूतनस्य शर्दिमान्यान    | गक्ष       | •••   |       | 8.               |
| भूमि स                  | •••        | •••   | 100   | ₹€               |
| भूवः श्रेक्स            | •••        | •••   | , • • | ₹.               |
| भूबः ह्याः              | •          |       |       | ų.               |
| भूबः श्रुर:धर:          | •          | •••   |       | ग्र, <b>र</b> ८  |
| भूबकर मैत्रुभटणा        | <b>-</b> * |       | •••   | 12               |
| भूषा अहें श में         | Α.         | •••   | •••   | ₹●               |
| <b>老男</b> 尼 至何多         | •••        | •••   | •••   | . १८, <b>९</b> ० |
| सत् ५६५                 | ••         | ***   |       | <b>३</b> १       |
|                         |            |       |       |                  |

|                  | 248 |          |     | Page                    |
|------------------|-----|----------|-----|-------------------------|
| Words.           |     |          | ••• | <b>१</b> २              |
| मेर वर्सेन्य     | ••• | <b>:</b> | ••• |                         |
| भेदाव् द्विप्यस  | ••• |          | ••• | <b>₹</b>                |
| भेक ब्राट हो     | ••• | •••      | ••• | <b>₹0,</b> ₹            |
| भैका श्रुट हें   | ••• | •••      | ••• | ₹ <b>●</b> , ₹ <b>⊂</b> |
| भैक्त हें[ःसे    | ••• | •••      | ••• | २७, २८                  |
| भोख श्रुटशः पुन  | ••• | •••      | ••• | , se                    |
| थम               | ••• | •••      | ••• | · sc                    |
| व्यमित र्गुमाश्य | ••• |          | ••• | ₹€                      |
| माना पर्दुपश्य   | ••• | •••      | ••• | . 10                    |
| <b>4 M</b>       | ••• | •••      | ••• | १८                      |
| न् श्लेनस        | ••• | •••      | ••• | <b>२</b> २              |
| ••               | 7   | <b>н</b> |     | •                       |
| मस नुदःय         | ••• | •••      | ۲   | ۲.                      |
| म <b>न्न</b> री  | ••• | • •••    |     | ٧.                      |
| मझौर मानुम       | ••• |          |     | <b>₹</b> ¶              |
| मड २ मूर्जिमान्स | ••• |          | ••• | 18 ,                    |
| भव कूर्याश्रीतट. | ••• | ·•       |     | ٠, ٠,                   |
| मिंब केरिंसी     | ••• | •••      |     | १ <b>,८,५२, ३३</b>      |
| मन क्रेंशय       | ••• | •••      |     | <b>५०, ५१</b>           |
|                  |     |          |     |                         |

|                        | 24      | 9    |       |               |
|------------------------|---------|------|-------|---------------|
| Words.                 |         | •    |       | Page          |
| मद यमाहोर              |         | •••• | , ••• | <b>9</b> 0    |
| मद ग्रीमधारा           | •••     | •••  | •••   | , 82          |
| मंद हुँ।               | •••     | •••  | •••   | ¥             |
| मह श्रुँशय             | •••     | •••  | •••   | \$E           |
| सदनदी                  | • • • • | •••  | •••   | ₹¶.           |
| मधु 💲 (२)              | •••     | •••  | •••   | *4            |
| सम्र पत्रद्धा (२)      | •••     | •••  | •••   | **            |
| मधुर ८८२.य             | •••     | •••  | •••   | ge            |
| मध्ये व्हार्           | •••     | •••  | •••   | ^             |
| ं मनस् धीर             | •••     | •••  | •••   | 14,80         |
| मना नाशट.र्जनाश        | ~***    | •••  | •••   | <b></b>       |
| मन्द (क्रामुन:य        | •••     | •••  | •••   | <b>१</b> €    |
| मन्द (बर्ग-ध           | •••     | •••  | •••   | <b>८, १</b> € |
| मन्भाम श्रूथीय (क      | 7리      | •••  | •••   | •             |
| मन्त्राविको ड्राइस्टिन |         | •••  | •••   | <b>₹</b> •    |
| मन्दार झङ्गरम          | • •••   | ••1  | •••   | ęų.           |
| ्र समाधर्ष             | •••     | ••   | •••   | 44            |
| , सम यदमायी            | •••     | ••   | •••   | <b>१</b> 0    |
| मबा "यद्यामीश          | ••1     | ••   | •••   | €.            |
| स्व यदमामी             | ••      | •    | •••   | 56            |
|                        |         |      |       |               |

Page

|                   | 200         |      |                                         | r uyo              |
|-------------------|-------------|------|-----------------------------------------|--------------------|
| Words.            |             | • •• | •••                                     | · <b>१•</b>        |
| मिष गर्माय        | •           | •    |                                         | ğe.                |
|                   |             | •••  | •••                                     |                    |
| मबि मिं रेंग      | . •••       |      |                                         | **                 |
|                   | •••         | •••  | •••                                     | •                  |
| मबूख दें र् देर   |             |      |                                         | <b>१</b> ₹         |
| मश्चित् ५ के वर प | 피독          | •••  | •••                                     | ` ` `              |
| MIRES OF TOWN     | 3           |      |                                         | 8२, 8३             |
| मबत् 😭            | •••         | •••  | •••                                     | •                  |
| नवर् ह            |             |      |                                         | १६                 |
| मर्क्यादाभूमि     | •••         | •••  | •••                                     | • •                |
| Maril 41. Kim     |             |      |                                         | ₹8                 |
| संस्थ             | •••         | •••  | •••                                     | ,                  |
| 414               |             |      |                                         | 48                 |
| महती केंद्री      | •••         | •••  | •••                                     | , ,                |
|                   |             |      |                                         | ٤                  |
| मचा कें           | •••         | •••  | •••                                     |                    |
|                   |             |      |                                         | 88                 |
| महा केन्द्री      | •••         | •••  | •••                                     | •                  |
|                   |             |      |                                         | 87                 |
| मङ्किषि           | •••         | •••  | •••                                     |                    |
|                   |             |      | •••                                     | 8 <b>, ९५, २</b> ४ |
| महाभव             | •••         | •••  | •••                                     |                    |
|                   |             |      |                                         | र ५                |
| महावाधि           | •••         | •••  | •••                                     |                    |
|                   |             |      |                                         | <b>\$</b>          |
| <b>महासिद्धि</b>  | •••         | •••  | •••                                     |                    |
|                   |             |      | •••                                     | śc                 |
| मही स             | •••         | •••  | •••                                     |                    |
| _                 |             |      | •••                                     | રપૂ, ક⊂            |
| मची सम्ब          | •••         | 100  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                    |
|                   |             | 101  | •••                                     | ~                  |
| मां <b>य</b> 5्य  | •••         | ,    |                                         | <b>6</b> 1         |
| CIFIE!            |             | ••(  | •••                                     | <b>र</b> €         |
| मांच भुगश         | •••         |      |                                         | 1                  |
| <b></b>           | <b>A</b> 6- | ••   | •••                                     | हर                 |
| मांची .           | •••         | **   |                                         |                    |
| माता है           | •••         | •1   | •••                                     |                    |
| माता म            | •••         |      |                                         |                    |

|                     | 20      | )1   |     |                   |
|---------------------|---------|------|-----|-------------------|
| Words.              |         |      |     | Page              |
| मात्र रही           | •••     | •••• | ••• | 90                |
| मासम्बं शेरःश्ल     | •••     | •••  | ••• | <b>₹8, ₹%</b> .   |
| मावृष यद्याद्       | •••     | ***  | ••• | •, 18             |
| माचत् र्गुर।        | •••     | •••  | ••• | <b>₹</b> 4        |
|                     | 청독디지    | •••  | ••• | Ħ                 |
| मान ८:जुव्य         | •••     | •••  | ••• | <b>t</b> #        |
| ँ .<br>मानसेन्द्रिय | •••     | •••  | ••• | ₹•                |
| माबा क्षु           | •••     | •••  | ••• | १०,१५             |
| माबा क्षुःध         | •••     | •••  | ••• | **                |
| उ<br>मायाजान        | •••     | •••  | ••• | ••                |
| मार                 | •••     | •••  | ••• | 17,14             |
| मार्ग (45)          | •••     | •••  | ••• | •                 |
| माबा थ्रेट:य        | •••     | •••  | १८  | =, २१, <b>२</b> ६ |
| सित्र यानेशमानेन    | •••     | •••  | ••• | \$e               |
| मिका वेजायदे        | • • • • | •••  | ••• | ₹₹                |
| मिका यदेवयास्य      | ٠<br>•  | •••  | ••• | 44                |
| ं सुकुट उँ पूर्व    | •••     | •••  | ••• | ₹•                |
| . मुख है            | •••     | •••  | ••• | ₹•                |
| मुख है के           | •••     | •••  | ••• | <b>₹</b> ₹        |
| मुख क्षे            | •••     | •••  | •   | **                |
|                     |         |      |     |                   |

|                      |       | <b>202</b> |       |                |
|----------------------|-------|------------|-------|----------------|
| Words.               |       |            |       | Page           |
| स्क ग्हें में        | • *** | **         | •••   | **             |
| मुख                  | •••   | •••        | •••   | ₹              |
| सुरित ६मा६           | •••   | •••        | • ••• | <b>QU</b>      |
| <b>मुनो</b> न्द्र    | •••   | •••        | •••   | <b>₹</b>       |
| मुरव                 | •••   | ••••       | •••   | <b>₹(, ₹</b> 0 |
| मुक भ्रामा           | •••   | •••        | •••   | ₹●             |
| मुङ हें। इस          | •••   | •••        | •••   | ¥.             |
| मुङ हुन लेट          | ***   | •••        | •••   | ¥.             |
| मृति भुक्ष           | •••   | •••        | •••   | ₹8, ₹⊂         |
| बब रेप्ट्रम्स        | ***   | •••        | •••   | ٠, ٣٠          |
| समरिष्ठ २.दमाश्चरम्  | •     | •••        | •••   | ₹•             |
| मन ५क्रे:यन्म        | •••   | ***        | •••   | ţσ             |
| मोचदार               | •••   | . •••      | •••   | Ł              |
| मोह निमुद्दशःकेषुःचै | •••   | •••        | •     | **             |
| मौर्षि रेंद्र'यद     | •••   | •          | •••   | , <b>ફ</b> ਵ   |
|                      |       | य ,        | i     |                |
| बः म <u>ा</u> ट      |       |            |       | 1. 24          |
| _                    | •••   | •••        | •••   | १•,२०          |
| बः चा⊏ंश्वेचा        | •••   | , t<br>••• | •••   | **             |
| बत् मार              | ***   | •••        | •••   | 18,85          |
|                      |       |            |       |                |

| Words.             |           |     |      | Page                |
|--------------------|-----------|-----|------|---------------------|
| वसु मार            | •••       | •   | •••  | 11                  |
| बद चाट समाहा       | •         | •   | •••  | *(                  |
| ब्रद म्यू          | •••       | ••• | •••  | 38                  |
| बकाव् ग्रद्धेर     | •••       | ••• | •••  | 10 "                |
| बस्य मादमी         | . •••     | ••• | •••  | ₹0                  |
| बाब्बा महिंगान     | •••       | ••• | •••  | 4.                  |
| बावि दर्गे पर दर्ग | <b></b>   | ••• | •••  | ₹•                  |
| बाबा धर्मेंर्न्य   | ••1       | ••• | •••  | **                  |
| बावृष्टी ह         | ••        | ••• | •••  | १र                  |
| बान द्येगाय        | ••        | 100 | •••  | <b>₹•</b>           |
| <b>यापना</b>       | •1        | ••• | •••  | <b></b>             |
| बाबात् दर्भे न     | • (       | ••• | •••  | । '<br>' <b>२</b> २ |
| वादक               | •••       | ••• | •••  | <b>K</b>            |
| बावदको है है द     | •••       | ••• | •••  | 4.                  |
| बृक्ति द्रिय (conn | ection)   | ••• | •••• | •₹                  |
| बुवति रुप्तःस      | • ••      | ••• | •••  | \$C                 |
| ् वृत्रव् हिंद     | ••        | ••• | •••  | <b>२५, १</b> ६      |
| स्वत होइगी         | <b>;·</b> | ••• | •••  | 30                  |
| , उन्द हो। उ       | 4         | ••• | •••  | <b>२८, २८</b>       |
| बोजिन्             | ••        | ••• | ٠,   | 81                  |

|                      | र                   |       |      | _             |
|----------------------|---------------------|-------|------|---------------|
| Words.               |                     | -     |      | Pa <b>g</b> e |
| रक्तत् र्र्जुद्      | •••                 | •••   | •••  | ₹9            |
| रका शुद्धा           | •••                 | •••   | •••  | <b>₹</b> 8    |
| रबना योग्रें रे      | •••                 | •••   | •••  | <b>₹8</b>     |
| रचित योग्            | •••                 | ••• • | •••  | •             |
| रचित योगेंद्राय      | •••                 | •••   | •••  | ₹•, 8₹        |
| रच्चु स्माध          | •••                 | •••   | •••  | २१, २२        |
| रहित झुनु            | •••                 | •••   | .*** | २२            |
| रहित क्र्रेमिश्राध   | •••                 | •••   | •••  | 88            |
| रत रेव केंब          | •••                 | ••    | •••  | ≂, इट         |
| रत्न देव्याके        | •••                 | 100   | •••  | ₹€            |
| रच्या                |                     |       |      | ٤             |
| रमकी न्मादःस         | •••                 |       |      | ₹€            |
| रस रे                |                     | •••   |      | 8æ            |
| इसना दिन्दिन         | •••                 | •••   |      | <b>२१</b>     |
| र्सनाध्यनि           | •••                 | ••    |      | ₹4            |
| रसायन                |                     |       | •••  | ₹(            |
| राज द्रार'य          | •••                 |       | •••  | •             |
| राव 🍇                |                     | •     |      | 81            |
| ं रारटीति गुर्चे हैं | पर <b>प</b> र्देक्य | •••   |      | 88            |

| Words.              |          |     |          | Page                     |
|---------------------|----------|-----|----------|--------------------------|
| रिष्ठ न्यू          | •••      | • • |          | ₹•                       |
| बष् ≩र              |          | ••• |          | ~                        |
| <b>र पक</b>         |          |     |          | **                       |
| बचिर ५३ईं-          |          | ••• |          | <b>₹</b> ₹               |
| बन् विष्            | <b>.</b> | ••• |          |                          |
| 48 AX.AX            | •••      |     |          | śc                       |
| बबबबा श्रीयश्रीय    |          |     |          | <b>₹</b> १               |
| बदित 5'म            |          |     |          | ₹€                       |
| बद्ध यगामानीरःत     |          | ••• |          | **                       |
| बद र्गार्थे         |          | ••• |          | 1°, 18                   |
| रूप टें रें         | •••      | ••• |          | 9 <b>9</b>               |
| <b>≆</b> ष म]∃ेग्र  | •••      | ••• | •••      | **                       |
| रूप क्ष             | •••      | ••• |          | 8•, 88                   |
| रूपक '              | •••      | ••• | •••      | ₹6                       |
| <b>₹</b> पधातु      | •        |     |          | 88                       |
| गोमन् ध्रु          | •        | ••• | •••      | <b>\$</b> ₹, <b>\$</b> € |
| रोमन् यः धु         | •••      | ••• | • •      | 82                       |
| रोमाच क्षुचिं.      | •••      | ••• |          | \$c                      |
| रोबधोति गुर्हेर्'यर | 'वर्गुर  |     | •••      | ११                       |
| रोबबोति प्रोपिद्धर  | 7ĒP      | ••• | <b>.</b> | र 🔻                      |

Page Words. ৰছাৰ সাঠৰ जन्म स्त नकी दें नकी द्वाय 39 कंको न्ययाद्भेर २२ वर्षिम 84 बबुवबा ध्यदःशेदः**विशः ने**द्रिकेटः जमे हैं ₹**9**, ₹ बाद भें भे बाका मुंश्लेगश १६ निखत दे दे पद 39 নিভিন ব্লীমাম 「**南京 古いにて**道 22 विश्वासमान बेखनी धुम् नेश यु नोक दिमादेव बोकेयर दिमाने 'सुम 24 बोब देमायद

|                           |     | 257 |      |                   |
|---------------------------|-----|-----|------|-------------------|
| Words.                    |     | •   |      | Payo              |
| नोन समुभय                 | ••• | ••  | •••  | 14                |
| कोकम युदःय                | ••• | ••• | •••  | १८,१६             |
| बौदिब द्रप्रराम% र        |     | ••• | •••  | 88                |
| •                         |     |     |      |                   |
| वंद्य                     | •   | ••• | •••  | e,                |
| रक हि                     | ••• | ••• | •••  | <b>२१,</b> 88     |
| वच हैं है                 | ••• | ••• | •••  | <b>૧•, </b> ફર્   |
| <b>ब्य</b> मु <b>यु</b> ट | ••• | ••• | •••  | ₹, ₹              |
| बत् प्रकृत (like)         | ••• | ••• | •••  | 8.5               |
| बद्धित सेमा श्रमानीट.     | ••• | ••• | •••  | <b>₹</b> €.       |
| बन्ब थुमार्देश            | ••• | ••• | •••  | , १२              |
| वसः जैश                   | ••• | ••• | •••  | ₹€                |
| बर मर्केम                 | ••• | ••• | •••  | <b>२६,</b> २८, ६२ |
| <b>बर्ग्युडिया</b>        | ••• | ••• | •••• | ₹€                |
| वरण                       | ·   | ••• | •••  | **                |
| वरबंबति हुट:सर्केय        | •   | ••• | •••  | . \$4             |
| बराक'                     | ••• | ••• | •••  | <b>१</b> 4        |
| वर्ष्णमान श्रुदशय         | ۸.  | ••• | •••  | ₹•                |
| बडंबे द्येय               | ••• | ••• | •••  | रर                |
| वर्धनो , दशेवागुरःय       | ::• | ••• | "    | <b>*•</b>         |
|                           |     |     |      |                   |

| Words.                      | -50 |            |     | Page              |
|-----------------------------|-----|------------|-----|-------------------|
| वर्षे ॐर                    | ••• | <b>:··</b> | ••• | ₹'8               |
| वक्तय र्गीक्ष               | ••• | •••        | ••• | <b>₹</b> १        |
| ब्लब मार्नुयःस्त            | ••• | •••        | ••• | <b>२१</b>         |
| वन्तय मार्नुःसु             | ••• | •••        | ••• | स्१, ४१           |
| वकषित यञ्जीतानुराय          | ••• | •••        | ••• | <b>ફ</b> c        |
| विक मोर्नेन्स्स             | ••• | •••        | ••• | 98                |
| विवासन महिंदः सार्हेहिंदः य | ••• | •••        | ••• | 88                |
| व <b>सकों</b>               | ••• | •••        | ••• | ęe                |
| वक्की द्वि-श्वेद:           | ••• | •••        | ••• | १६                |
| वक्को दिस्निःविदः           | ••• | •••        | ••• | ٤                 |
| वृह्त् यहाराय               | ••• | •••        | ••• | १८                |
| विक्र हो                    | ••• | •••        | ••• | <b>५, १•, १</b> = |
| बा पृक्ष                    | ••• | •••        | ••• | 88                |
| वागीचर दमामी द्यदः          | म   | •••        | •   | ₹0, 81            |
| बाच् ळॅग                    | ••• | •••        | ••• | ₹•                |
| वाचा क्रिमामीश              | ••• | ••••       | ••• | . 8€              |
| वाचाट क्षुःक्ष्मिंग्        | ··· | •••        | ••• | <b>२२, २३</b>     |
| वाण्डा ८५५                  | ••• | •••        | ••• | ě                 |
| बाच्छा , ५५५ म              | ••• | •••        | ••• | 96                |
| बाच्छा दे:दर्दि             | ••• | •••        | ••• | Ł                 |

| Words,                    | -        | •     |                                         | Page           |
|---------------------------|----------|-------|-----------------------------------------|----------------|
| बाब झर्त्                 | •••      | •••   | •••                                     | २४, रूच        |
| बात हुँद                  | •••      | •••   | •••                                     | · • •          |
| गदी मैं भय                | •••      | •••   | •••                                     | ₹•             |
| गणे हूँ८:यु               | •••      | •••   | •••                                     | ₹€             |
| वाबदूक                    | ·•••     | •••   | •••                                     | **             |
| बास्त्रमान दक्षेरः दरः गु | Z.CI&I.4 | •••   | •••                                     | <b>18</b>      |
| विकट दहिमाशासुदः          | •••      | •••   | •••                                     | ₹•             |
| विकट यह्यश                | •••      | •••   | •••                                     | **             |
| विश्वत इसादगुर            | •••      | •••   | •••                                     | **             |
| विस्तत द्रशायर द्युर      | •••      | •••   | •••                                     | **             |
| विक्रमधीकदेव महाविष्टा    |          | ·     | •••                                     | , y•           |
| विविषा दुश'मु-            | •••      | •••   | •••                                     | ٠,٠            |
| विजवव् रयद्यार्डेट        | •        | •     | •••                                     | <b>*</b> (     |
| विषयमान कुंद              | •••      | •••   | •••                                     | <b>,•</b> €    |
| वितान ह्यु ह्ये           | · • • •  | •••   | •••                                     | <b>46, 46</b>  |
| विश्व दें                 | • •••    | ··· · | •••                                     | <b>२</b> ८, १• |
| विद्या                    | •        | •••   | •••                                     | **             |
| विद्याधर                  | •••      | •••   | •••                                     | ę.             |
| विद्युत् ब्र्रीमा         | •        | •••   | •••                                     | <b>19, 20</b>  |
| विषयं आगसाय               | •••      | •••   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ₹0             |
| •                         | •        |       |                                         | ,              |

|                           | <b>26</b> 0 |            |      | _                     |
|---------------------------|-------------|------------|------|-----------------------|
| Words.                    |             |            |      | Page                  |
| विदिवत् इसामारास्टाम      |             | <b>;··</b> | •••  | <b>₹</b> ¶            |
| विधि सुपःनु               | •••         | •••        | •••  | 84                    |
| विषमत् 55.राद             | •••         |            | •••  | 8 •                   |
| _                         | •••         | •••        | •••  | र्डट <sup>1</sup> इंद |
| विनियतित इस्रासुदान       | •••         | •••        | •••  | <b>g</b>              |
| विनिमय                    | •••         | •••        | •••  | <b>*</b> •            |
| विन्दति हैं २ व           | •••         | •••        | •••  | 8 <b>∢</b>            |
| विपञ्च                    | •••         | •••        | •••  | <b>₹</b> 9            |
| विष्ठल क्षुं केंद्        | •••         | •••        | •••  | <b>११</b>             |
| विष्रुष ध्यद्शः           | •••         | •••        | •••  | ~                     |
| विष्ण भारतास्व            | •••         | •••        | •••  | ٤                     |
| विभव ५ तुँर:घ             | •••         | •••        | •••  | १२, २७                |
| विभिन्न ध्                | •••         | •••        | •••  | <b>8</b> ₹            |
| विभूति ५ व्रिंग्-य        | •••         | •••        | .*** | **                    |
| विभूति हार्हेश'दा         | •••         | •••        | •••  | सर्                   |
| विभूषा र्ज्जुव            | •••         | •••        | •••  | <b>२१</b>             |
| विन महिमाश                | •••         | •••        | •••  | 9                     |
| विरंचित तुरु।यरःसूद्ध     | •••         | •••        | •••  | ₹8                    |
| विश्व युग्पय              | •••         | •••        | •••  | <b>(</b> e            |
| विबर्गत हुझायूरे ट्राय्री | ž           | •••        | •••  | ٤                     |

|                           |          | 201   |     | _              |
|---------------------------|----------|-------|-----|----------------|
| Words.                    |          | •     |     | Page           |
| विषक्त दें करमुर हैट      | •••      | ••• • | ••• | <b>२•, २१</b>  |
| विनसत् मार्भे निर         |          | •••   | ••• | . १६           |
| विकास यहें द्याद          | •••      | •••   | ••• | .60            |
| विश्वत् ८६माय             | •••      | •••   | ••• | 4.0            |
| विश्ववाव् मुन्द्रायरायस   | •        | •••   | ••• | \$ 8           |
| विश्वेष प्रिन्यम्         | •••      | •••   | ••• | 86             |
| विद्यान्त १८४०            | •••      | •••   | ••• | १•             |
| विकास मध्यानीट            | •••      | •••   | ••• | <b>₹</b> 9     |
| विमाना क्षुट:ब्रिट:       | •••      | •••   | ••• | ₹9             |
| विकास व्यक्तिय            | •••      | •••   | ••• | 6.0            |
| বিশালা ব্যান্যবাহা        | •••      | •••   | ••• | • •            |
| विश्व श्रुंकिम् श         | •••      | •••   | ••• | 8 <b>2,</b> 88 |
| विश्वस्य अर्केम् अर्दे मे | • •••    | •••   | ••• | 8.             |
| ्षिय दुग                  | •••      | •••   | 3   | 8€             |
| विष्टर                    | <b>:</b> | •     | ••• | 8 •            |
| विद्यु प्रियः ८ हुन       | •        | •••   | ••• | 8 •            |
| विक्रमसि र्द्धुत्यःमी     | ••       | •••   | ••• | e              |
| विक श्रेमीश.रा            | ••       | •••   | ••• | ₹ <b>4</b>     |
| बीचि इहिम्ब               | ••       | •••   | ••• | <b>#</b> 4     |
| बोबा धैं भूर              | •        | •••   | •   | <b>9</b> (1    |

|                       | 262           |     |     | Page             |
|-----------------------|---------------|-----|-----|------------------|
| Words.                |               |     |     | r uge<br>१९      |
| वीद्या                | •••           | **  | ••• | ,,               |
| बीर द्यतःच            | •••           |     | ••• | र्               |
| बोरसेन दुवार्थिर रगम  | 124           | ••• | ••• | <b>३</b> २       |
| बोरसैना न्याया हो हान | •••           | ••• | ••• | इर               |
| रक भेट                | •••           | '   | ••• | Ę                |
| इति प्रकेंप           | •••           | ••• | ••• | ₹• .             |
| वेज नुमाश             | •••           | ••• | ••• | १०               |
| नेकी जेप्पू           | •••           | ••• | ••• | ₹¥               |
| वेख श्री८:डी          | •••           |     | ••• | <b>३</b> ६, ३०   |
| वेतान दें भारश        | •••           | ••• | ••• | 85               |
| वित्त मानुव           |               | ••• | ••• | 88               |
| वनी मानुनिन           | •••           | ••• | ••• | , 8€             |
| वेका दे त्रियश        | •••           | ••• |     | <b>!</b> (       |
| वेका कें              | •••           | ••• |     | 88               |
| वेद्यान् मिटःदा       | •••           |     | ••  | د, <b>وه, وح</b> |
| वैदृश्य               | •••           | ••  |     | ₹€               |
| वैध                   | •••           | •   | 1   | 68               |
| विषयं द्रशादा         | 7.12¥.        | ••  | ••• | 1                |
| वैवर्ष देंत्रभागकेश   | '디 <b>저 .</b> | •   | ••• | •                |
| बत्तः महाय            | ••1           | •   | ••• | •                |

| प्रकार पुराध        | ••• | ••• | <b>:··</b> |    |
|---------------------|-----|-----|------------|----|
| <b>ध्</b> कार्वा का | •   | ••• | •••        | ٤  |
| ছানি বুঝায়         | •   | ••• | •••        | ৼ૭ |
| सची यदे श्रीमाश     | ••• | ••• | •••        | 36 |
| बत ्वजुःयुण         | .7. | ••• | •••        | 82 |
| श्रम,               | ••• | ••• | ••••       | 4. |

श्रमा ग्रम

Į ė

|                    | 2   | 6 <b>4</b> |     |              |
|--------------------|-----|------------|-----|--------------|
| Words.             |     |            |     | Page         |
| श्रया श्रामधुन     | ••• | •••        | ••• | , 10, 20     |
| ब्रह्म श्रुपरा     | ••• | •••        | ••• | रर           |
| बरको श्रुपश        | ••• | •••        | ••• | •            |
| ম্মিন্ সুন         | ••• | •••        | ••• | . 80         |
| भ्रिखर हैं हैं।    |     | •••        | ••• | 60           |
| ब्रिखिन् हैं। पु   | ••• | ***        | ••• | **           |
| ब्बरः समि          | ••• | •••        | ••• | १,१८,१६      |
| <b>प्रि</b> रा     | ••• | •••        | ••• | ∙ <b>ৼ</b> € |
| ्रिका रिचिमाश पुट. | ••• | •••        | ••• | ~            |
| श्चिषा है          | ••• | •••        | ••• | <b>₹</b> ₹   |
| व्यास्य मित्रे     | ••• | •••        |     | ₹€, ₹•       |
| क्रोतन महीताम      | ••• | •••        | ••• | e            |
| त्रभ Қमो           | ••• | •••        | ••• | <b>२</b> ६   |
| त्रका हैंदिय       | ••• | •••        | ••• | 16           |
| म्ब म्याय-मृद      | ••• | •••        | ••• | १६           |
| श्रुव माश्रयशेट    | ••• | •••        | ••• | १६           |
| <b>भूतवदि</b>      | ••• |            | ••• | ₹•           |
| <b>भूजवह्नी</b>    | ••• | ••••       | ••• | ₹•           |
| <b>चेख</b> र       | ••• | •••        | ••• |              |
| कोतत् - दिनिस्रक्ष | ••• | ***        | 711 | ₹•           |

## स

|                          |     | $\boldsymbol{\pi}$ |       |            |
|--------------------------|-----|--------------------|-------|------------|
| Words.                   |     |                    |       | Page       |
| सः दे                    | ••• | •••                | •••   | ₹•         |
| कः देवि                  | ••• | •••                | •••   | 22         |
| संस्रोभ द्युम्।शःय       | ••• | •••                | •••   | <b>१</b>   |
| संचीभ रवःत्रमुम्         | ••• | •••                | •••   | 34         |
| संग्रह                   | ••• | •••                | •••   | •          |
| संग्राम माधुः भः देः दमी | 7   | •••                | •••   | २४, २५     |
| संचाघोवक                 | ••• | •••                | •••   | र् 8       |
| संसारभीव                 | ••• | •••                | •••   | 84         |
| संवारतनात                | ••• | •••                | •••   | 8 •        |
| संख्या पर्देर् दश        | ••• | •••                | •••   | 8 ~        |
| सवावण हैं। ८: हे         | ••• | •••                | • • • | र्€        |
| सक्त अध्यः द्म           | ••• | •••                |       | ۰, 89      |
| सकीय व्रिप्त-५८:यूटश     | ••• | •••                | •••   | 88         |
| सङ्गट थाइस               |     | •••                | •••   | 20         |
| सञ्चेत पुर्श (?)         | •   |                    |       | <b>₹</b> ₹ |
| सङ्गेत गुरुष्य५२ (?)     | ••• | ·                  |       | <b>३</b> ₹ |
| बहा ६०५                  | ••• | •••                | •••   | ₹•         |
| सत्त्रभामा               | ••• | •••                | •••   | ٤          |
| सम्ब होसहा:स्व           | ••• | •••                | •••   | ٥, ٤٦      |

| Words.                   |              | 268            |     |                           |
|--------------------------|--------------|----------------|-----|---------------------------|
|                          |              |                |     | Pag                       |
| राजंब प्रश्नशंस्त्रम     | 94           | ••••           | ••• | - 84                      |
| वर्जविमय श्राह्म उ       | 'সট্রিক'ম্বর | 'य विशंचाक्रेब | ₹,  | <b>2</b> , 8 <b>5</b> , 8 |
| सर्वदर्श्चिती            | •••          | •••            | ••• | .8                        |
| सम्बंदिद गुद्धारीमा केर  | •••          | •••            |     | n.48                      |
| सर्वेत्र्यता             | •••          | •              |     | <b>8</b> ₹                |
| सर्वेखिन् गुद्राय        | •••          | •••            | ••• | •                         |
| तर्वेभाः गुद्धाः         | •••          | •••            | ••• | ٤                         |
| सनिष हु                  | . •••        | •••            | ••• | <b>5</b> 9                |
| वर पडश                   | •••          | •••            | ••• | `<br><b>?</b> E           |
| वा देवे                  | •••          | •••            | ••• | 98                        |
| वाचात् सदेवःशुम          | •••          | •••            | ••• | . 80                      |
| वाकी द्यार               | •••          | •••            | ••• | 88, 8¥                    |
| <b>बाटोप</b>             | •.•          | •••            | ••• | •                         |
| बाहर मीशन्द्रायदश्य      | it.          | •••            | *** | ₹¥                        |
| 41-2 NC. YO. 2. 3-11/41  | H            | •••            |     | ₹•                        |
| साम्म सुक्षाःविदः        | •••          | •••            | ••• | 88                        |
| साम्बेमनीन धर्वेद्वासविद | • •••        | •••            | ••• | 88                        |
| नाधारब युक्तेंदिः        | •••          | •••            | ••• | 3,8                       |
| सामर्थ दुशाय             | •••          | •••            | ••• | •                         |
| ताम <b>र्च</b> दशका      |              |                | •   |                           |

|                     | 26   | i9  |       |                |
|---------------------|------|-----|-------|----------------|
| Words,              | -,   |     |       | Page           |
| वार्मच गुक्सिन्द    | •••  | ••• | •••   | . 88           |
| वापक्ष              | ••   | ••• | •••   | . 84           |
| ्र विष हो दें       | •••  | ••• | •••   | . 40           |
| विशवन सेहिते में    | •••  | ••• | •••   | ₹•             |
| सिब मुदाय           |      |     | . ••• | PR             |
| तिन्द्र भिन्नि      | ***  | ••• | •••   | 88             |
| विन्यु मुःसर्वे     | •••  | ••• | •••   | •              |
| त्तीमा <i>शर्दश</i> | •••  | ••• | •••   | 75             |
| संसारती यदे'य'रु    | •••  | ••• | •••   | १८, १६         |
| स्वत वर्षेम्यविष्य  | •••  | *** | •••   | 8 <b>7,</b> 8° |
| स्बन यदेःसरःम्येपा  | KI   | 100 | •••   | ु २१, १८       |
| सुजतमञ्जावकी        | •••  | ••• | •••   | **             |
| सत गुरु             | •••  | ••• | •••   | ••             |
| स्त सुरायें         | •••  | ••• | •••   | 10             |
| स्त पु              | •    | ••• | •••   | ₹•             |
| सन्दरी सहस्यम       | •    | ••• | •••   | <b>*•</b>      |
| सर है               | ۸.   | ••• | •••   | ۶, ۶۳          |
| सुरदीर्चिका         | •••• | ••• | •••   | £=             |
| स्टिम द्वे(क) विम   | •••  | ••• | •••   | , 44           |
| स्वत् ज्ञीनाशरी     | •••  | ••• | , ••• | <b>₹•</b>      |
|                     |      |     |       |                |

|                       | 2'  | 70    |     | •                                       |
|-----------------------|-----|-------|-----|-----------------------------------------|
| Words.                |     | •     |     | Page                                    |
| समानी न्यमान्द्रीं    | ••• | •••   | ••• | <b>\$?</b>                              |
| सेवा मार्थिमा         | •   | •     | ••• | <b>२</b> हे, ३,                         |
| सेवा - व्यथाय्येट     | ••• | •••   | ••• | M. N                                    |
| सम् स्वाध             | ••• | •••   | *** |                                         |
| स्तन वुस              | ••• | •••   | ••• | <b>**</b>                               |
| स्तव रुव              | *** | •••   | ••• | الله الله الله الله الله الله الله الله |
| को सुन्सेन            | ••• | •••   | ••• | 44.44                                   |
| क्रोंरत               |     | •••   | ••• | **                                      |
| कोच मर्थ्             | ••• | •••   | ••• | 8•                                      |
| कोच पर्देर्           | ••• | •••   | ••• | र, <b>२</b> ०, ८८                       |
| सोचमाचं वर्धे्द्रर्दश | ••• | •••   | ••• | 80.7                                    |
| क महरू                | ••• | •••   | ••• | <b>57</b> )                             |
| काव निद्धा            | ••• | •••   | ••• |                                         |
| ক্ষিন মনুশ্ৰ          | ••• | •••   | ••• | , ex                                    |
| ब्बर यहर              | ••• | • ••• | ••• | 41                                      |
| चिम पुरुश्य           | ••• | •••   | ••• | 94:                                     |
| चिम पुत्रसम्ब         | ••• | •••   | ••• | <b>22</b>                               |
| सर्वमान द्यार् उट     | ••• | •••   | ••. | <b>. 58</b>                             |
| सारिक निय             | ••• | •••   | ••• | ,•4                                     |
| वाहिबावव नेवानिक      | ••• | •••   | ••• | AR                                      |

| W71.                 | 2     | 71  |         | THE                      |
|----------------------|-------|-----|---------|--------------------------|
| Words.               |       |     |         | 74                       |
| ् स्वार माध्यायम     | •••   | ••• | ***     | 44                       |
| स्रोत न्याकेव        | ···•• | •   | •••     | 10                       |
| ्योतं कुशय           | •••   | ••• |         | . 94                     |
| ्बंड चोशरार          | •••   | ••• | •••     | a ve                     |
| मार मास्राया         | ļ ·   | ••• | •       | <b>Q</b> •               |
| का दित महीश          | •••   | ••• | •       | <b>१</b> व.              |
| ं ब्रुटत् ग्रिं      | •••   | ••• |         | **                       |
| न्त्रत् म्थियः दम    | *1    | ••• | ***     | <b>२१, २२</b>            |
| स्त्रं कर शेख्य      | •••   | ••• | •••     | <b>10</b> ,              |
| स्कृतं दर्विदः       | ***   | ••• | •••     | १०                       |
| स्रोट धुर            | •••   | •   | •••     | ٧٤,                      |
| स्तोड यहेमा          | •••   | ••• | •••     | ं १८                     |
| स्तोट भू             | •••   | ••• | •••     | 14                       |
| महोटमचि "            | •••   | ••• | , •••   | <b>' ₹₹</b>              |
| बार विदेशन           | • ••• | ••• | •••     | 44                       |
| स्रति इक्टा          | , ,,, | ••• | १।      | , <b>९</b> 0, <b>९</b> 0 |
| स्रेर ५ हुँ ह्य      | ۸. •  | ••• | •••     | 24                       |
| स्थाव् मुनः हिमा     | ••••  | ••• | •••     | ₹8, ≥                    |
| बर्ग श्रेटन          | • ••• | ••• | •••     | •                        |
| बम्बरा श्रीटायावहेंब | ₹     | ••• | 1 *** * | 85, 400 ··               |

| A A W.                              | 2          | 72:       |     | D 1                      |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----|--------------------------|
| गाउँ<br>कावराकोम                    | •••        | ***       | ••• | Page                     |
| अन् श्रेटन                          | •          | •<br>•    | ••• | <b>र</b> १, २३           |
| # 4C                                | •••        | •••       | و   | , <b>२</b> •, <b>२</b> १ |
| कांब अमें रेश थानाव                 | ₩          | •••       |     | . <b></b>                |
| क्ला दरद्वाद                        | •••        | •         | ••• | ₹ <b>《</b>               |
| क्षत रामें केंद्र                   |            | •••       |     | ₹•                       |
| क्रभाव हैं देंद                     | •••        | ***       | ••• | <b>8</b> R               |
| बर् अर्थे देश                       | •••        | .•••      | ••• | 82                       |
| का वर्षिक                           | •••        | ·<br>`••• | ••• | \$c                      |
| बाक्त यदेग्येगम                     | •••        | •••       | ••• | 95                       |
| बिक यगुन्स                          |            |           | ••• | 8=, 8£                   |
| क्काता दुद्धारारामाद्द              | <b>ド</b> ギ |           | ••• | 84                       |
| काक ८८:शेमश                         | •••        | •••       | ••• | <b>s</b> ¢               |
| ,                                   |            | ₹         | •   |                          |
| क्टार् द्याय                        | •••        | •••       | ••• | **                       |
| इगर् क्युमिश                        | ٠          | •••       | ••• | <b>११</b>                |
| <b>क्</b> तनाट                      | •••        | •…        | ••• | 88                       |
| क्ष्मी दहिन्स                       | •          | ·`        | ••• | •                        |
| <b>T</b> C                          | •••        | •••       | ••• | "Fer                     |
| . बराय तर्जुत्ती वर्षेत्री वर्षेत्र | •••        | •••       | ••• | . 50                     |

| Words.                  | 4(0  |                |          | Page     |
|-------------------------|------|----------------|----------|----------|
| <b>परि</b>              |      | •••            | •••      | 94       |
| TIT FOR                 |      | •••            | •••      | Ą.       |
| इबि मान                 |      | •••            | •••      | <b>!</b> |
| साम न्तर                | •••• | •••            | •••      | 90       |
| ्रशस्य चांबर्-चार-रच    | •    | •••            | •••      | **       |
| <b>चिन्दो</b> ल         | •••  | •••            | •••      | (æ       |
| िंहम प्राय              | •••  | •••            | •••      | , 1      |
| <b>हिरक्</b> यार्भ      | •••• | •••            | <b>:</b> | . 84     |
| चीर हैं है              | •••  | •••            | •••      | ţc       |
| चौरभिन्न हें है स्वादाय | •••  | •••            | •••      | ţe       |
| ##IE 57.57.3            | •••  | ••• .          | •••      | 10       |
| अक्षार दें लेशनुःन      | •••  | •••            | •••      | , 60     |
| इत् ब्र्निशय            | •    | •••            | •••      | ₹8       |
| इंदव क्र्री⊏.           | •••  | ••             | •••      | 9.6      |
| हेत मुँ                 | •    | <b>&gt;</b> •1 | 100      | •8, 8€   |
| हेतोः क्षुंभ्यस         | •    | <b>&gt;</b> •( | 100      | •        |
| हैका र्याय              | •••• | •••            | 100      | ١.       |
| हेबा रक्षाराख्य         | ٠    | •••            | 100      | • •      |
| देमवती                  | •    | •••            | 100      | e        |
| देमबबार माट्स उदायह     | LÐĽ. | •••            | 100 h    | •        |